# रवीन्द्र-साहित्य

# ग्यारहंवाँ भाग

अभिलाष मुक्त चैतन्य न्याय-दण्ड कच और देवयानी काव्य

> डाकघर नन्दिनी नाटक

श्यन्य नुमा जैत

प्रकाशक धन्यकुमार जैन हिन्दी-ग्रन्थागार पी-१५, कलाकार स्ट्रीट कलकता - ७

## मूल्य २।) सचा दो रुपया

मुद्रक—निवारणचन्द्र दास, प्रवासी श्रेस १२०।२, अपर सरकुळर रोड, कलकत्ता

# स्वीन्द्र-साहित्य

## ग्यारहवाँ भाग

<sub>अनुवादक</sub> धन्यकुमार जैन

<sub>पद्यानुवादक</sub> र्यामसुन्द्र खत्री

हिन्दी-ग्रन्थागार

पी-१५, कलाकार स्ट्रीट, कलकत्ता - ७

## सूची

| `          |
|------------|
| 9 8        |
| 91         |
| <b>३</b> o |
| 3 9        |
| Ę          |
|            |
|            |

## अभिलाष

उच्चाभिटाष ! जन-मन-विमुग्धकर हो तुम, तव राद्द अशेष - अपार उत्तरती-चढती । / की जायँ पान्यशालाएँ जितनी भी तय, आगे बढ़नेकी उतनी इच्छा बढती । १

> तव वशी-स्वरसे मुग्ध-प्राण हो मानव, उस मजुल स्वरके, हाय, लक्ष्यपर केवल जितना ही बढ़ते जाते हैं उतना हो यह समम्म न पाते, वशी बजती किस थल 1 २

चल पड़े, देख, मानव मोहित होकर, गिरिके उन्नत शिखरोका कर उल्लंघन, कर तुच्छ सागरोंकी भीषण लहरोको, सहकर मरु-पथके क्लेशोको निर्भय मन। ३

> हिम-क्षेत्र, विजन वन, बोहड़ कानन प्रान्तर कर अतिक्रमण वाधाएँ, बढता जाता। पर गन्तव्य-स्थल कहीं न ढूढ़े मिलता, किस थल वशी बजती, यह समम्म न पाता। ४

वह छखो, एक दल मानव दौड़ पड़ा है, सुख्याति लोक-वन-पथमें कय करनेको; राक्षसी क्षेत्रमे मृत्यु - मूर्तिमे भीषण यम-द्वार सहश इच्छाका मुँह भरनेको। ५ वह लखो, वेठ ग्रन्थोंकी प्राचीरोमें कुछ अन्य रात-दिन स्वास्थ्य किया करते व्यय, मोपान वना ली हे लेखनी उन्होंने तव द्वार तलक हो पहुँच, यही है आशय। ६

रे दुरमिलाष । है अन्त तुम्हारा किस थल, 'क्या स्वर्ण-सौधमें ?' नहीं, सत्य यह क्यों कर ? 'क्या सोनेको खानोमें ?' यह भो मिध्या, है अन्त तुम्हारा यमके दरवाजेपर । ७

अभिलाष, दुष्ट! तन पथमे दौड़ पड़े हैं सन्तोष प्राप्त करनेको जगके मानन। वे नहीं जानते, नहीं जानते हैं वे, सन्तोष नहीं रहता कदाणि पथमें तन! ८

वे नहीं जानते, हाय, उन्हें न विदित है, दोनोंकी कुटियोंमें सन्तोष विराजित, सन्तोष तपोवन - मध्य रहा करता है, सन्तोष धर्मके पुण्य-द्वारपर शोमित। ह

> वे नहीं जानते, नहीं जानते हैं वे, तव ऊँचे-नोचे कुटिल मार्गमें आकर सन्तोष न आसन कभी विछा सकता है। तमपूर्ण नरकमें जाते कभी न रवि-कर। १०

मानव अबोध केवल सुखकी आशासे हैं दौड़ लगाते रह-रहकर त्व पथपर , वे नहीं जानते, नहीं जानते हैं वे, सुख नहीं देखता उनको आंख उठाकर । ११

#### अभिलाष : कविता

सन्देह भावना चिन्ता अघ आजका तव पथमे केवल ये ही बिछे पहे हैं, क्या हो सकते हैं ये सुखके सिहासन! इन जजालोंमें सुखके पग जकडे हैं १ १२

वे नहीं जानते, नहीं जानते हैं यह, निर्वोध मानवोको यह बात न सुविदित, चिर पूत धर्मके द्वार विछा निज आसन है वहाँ चिरस्थायो सुख सदा अवस्थित। १३

> वह लखो, मानवोका दल दौह पडा है तव पथमे, हे दुष्टाभिलाप, आतुर हो, अनुताप शोक हत्याको ढोकर सिरपर वह दौड़ पड़ा तव पथमे सशय-उर हो। १४

छल - छन्द धूर्तता अखाचार - निचयको पणका सम्बल कर दुतगितसे धाते हैं, तव मोह - पाशमे फँसनेको, फन्देमे ज्यों वशी-ध्वनि-मोहित मृग फॅस जाते हैं। १५

> देखो, देखो, वह बोधहोन मानव-दल होकर विमन्न तन मोहक वशी-स्वरमें भी' शुष्क तुम्हारी आशासे उत्तेजित मुक्ता पानेको डूबा अघ सागरमे। १६

अति घोर घाममें दोन कृषक करते हैं कर्षण, निज तनुसे घर्म-सिक्त औ' निर्मल, लिखते वे चारों ओर प्रसन्न हृदयसे सम्पूर्ण वर्ष-व्यापी अपने श्रमका फल। १७

१२ . र्र

रवीन्द्र-साहित्य : ग्यारहवां भाग

पह तव प्रलोभनों - मध्य, दुराकाक्षा हे, वह दीन कृषकजन करते-करते कर्पण तव पथ-शोमाका खींच मनोमय पटपर मोहित उर करने लगा, होय, चित्राङ्कन । १८

वह देखो, उसने निज उरमे को अकित अपनी शोमामय सौध - राजि सुमनोहर, हीरे-माणिक-धन भरे कोप मी अपने नाना शिल्पोंसे पूर्ण सुशोभन सुन्दर। १६

> वन-कुञ्ज मनोहर सुखागार शिल्पोंकी परिपाटो - युक्त प्रमोद-भवन मनभावन गगा - समोर - सुस्तिग्ध प्रामके कानन परिपूर्ण प्रजासे बृहत् प्रदेश छुभावन । २०

सोचा क्षण-भरमें, अरे, कृषकने सोचा, मानो उसका अधिकार हो गया सवपर, यह गृह उसका, भण्डार उसीका है यह, स्वामित्व उसीका इस प्रदेशपर सुन्दर। २१

क्षण - भरके ही पश्चात्, एक क्षणके ही वे चित्र चित्तमे हुए विछ्य, अरे रे, वह चौंक उठा, सोचा, हाँ, उसने सोचा, ं क्या ऐसा मुख भी लिखा भाग्यमें मेरे १ २२

हम लोगोकी, हा, सक्ल दुराकांक्षाएँ क्षण-भरको मानस-मध्य उदय हो जाती, परिणत न कार्यमें हो पातीं, इतनेमें उरकी छबि उरमे हो विलीन खो जाती। २३

### अभिलाष : कविता

वह लखो, एक दल मानव दौड पड़ा है तव पथमे, उसके हाथ रक्तसे रजित, सिंहासन वैभव राज-दण्ड शासन औं राजत्व प्रभुत्व मुकुट औं गौरवके हित। २४

वहं लखो, गुप्त हत्याका भार वहन कर जाता है पाँगोंके पजोंके वलपर चुपके - चुपके धोरेसे और अलक्षित, देखो, जाता तलवार हायमे लेकर। २५

> सुखकी आशासे, वृथा सौख्य-आशासे, निद्रित मनुजोंकी हत्या करता वह - वह, वह देखो, अपने शोणित - रजित करमें ले राज-दण्ड वैठा सिहासनपर वह। २६

पर लेशमात्र वह सीख्य कभी पा सकता ? क्या कभी उसे सुख लगा गलेसे लेगा ? क्या सीख्य बिछायेगा उसके उर आसन ? क्या औंख उठाकर सुख उसको देखेगा ? २७

> जिसने की है नर - इत्या सुखके पीछे, सुखके ही पीछे धर्म पापमें माना, जो सुखके पीछे वज्र-गृष्टि सह दौड़ा, अपने अभीष्ट संाधनको सब-कुछ जांना! २८

-यह कभी नहीं, यह कभी नहीं हो सकता, पापोंका फल सुख भला कहीं हो सकता ? क्या दण्ड पापका सुख आनन्द हुआ है ? -यह कभो नहीं, यह कभी नहीं हो सकता। २९ जलते अनुताप-हुताशनसे लगकर, हा, निर्मल सुखका सुस्तिग्ध समीरण सम्मुख उत्तप्त हुताशनके समान हो जाता, फिर भला कभी अच्छा लगता ऐसा सुख १३००

जिसने सुखके पीछे नर - हत्या की है,

\_सुखके पीछे सद्धर्म पापको माना,

जो दौड़ा वाधा तोड़ इष्ट सावनको,

फिर उसे अन्तर्में पड़ा सदा पछताना। ३१

अभिलाष, वैठकर उरके उच्चासनपर मनुजोको लेकर तुम हो खेला करते, सोपान सिद्धिका करते सुलम किसीको, नराइय - कवलमें निहुर किसीको भरते। ३२

कैंकयी - हृदयमें पैठ, रामकी तुमने वनवास चतुर्दश वर्षोंका दिलवाया, हर लिये प्राण दशरथके, हा, सीताको तुमने अशोक-वनमें कितना कलपाया। ३३

रावणका या संसार सौस्त्यमय कैसा, था कलका ज्ञान्तिका एक जहाँ सरक्षित, वह फूट गया, हा, फूट गया वह सहसा, ं उसके प्रधान कारणं हो तुम्ही अलक्षित । ३४

अधिकार चित्तपर करके दुर्योधनके, हा, नावा अन्तमे उसका हो कर डाला, वनवासी तुंमने किया पाण्डु - पुत्रोंको, धधका दी उनके उर कोधानल-ज्वाला। ३५

#### अभिलाष : कविता

वध किया तुम्होंने भीष्म आदि वीरोका कर दिया रक्तमय कुहक्षेत्र रण - प्राङ्गण कम्पायमान सब प्रान्त किये भारतके, टे दिया पाण्डवाँको सूना सिहासन्रू

कहता हूँ हे अभिलाष, तुम्हारा वह पूर्व है पार्वासे पूरित, पार्वासे निर्मित हैं हैं सोपान तुम्हारे भी तो कितने हो हैं उपकार-कलित कुछ, कुछ अपकार-जिंदत हैं

> उच्चािसलाष, यदि तुम न कभी निज पथको विस्तारित करते इस पृथ्वी-मण्डलमे, तो क्या उन्नति निज दिन्य ज्योतिकी आभा विस्तारित कर सकतो इस अवनीतलमें 2

निज भिन्न अवस्थाओं में यदि सब रहते सन्तुष्ट, रव-विद्या और बुद्धिके बलपर, नो क्या उन्नित निज दिव्यं ज्योतिको आभा विस्तारित कर पातो इस अवनीतलपर १३९

# मुक्त चैतन्य

जिस दिन मेरा चैतन्य हुआ निज छुप्ति-गुद्दासे मुक्ति-प्राप्त दारुण दुर्योगोंमें दुःसह विस्मय - सम्मासे परिच्याप्त ले आया है वह मुम्मको विस नरकानल गिरि-गहर-तटपर, फुद्धार रहा जो वार-बार उत्तप्त धूमसे गर्जन कर मानवताका अपमान तीव्र, उसकी ध्वनि अग्रुभ अमगलमय कम्पिल करतो धरती, भरती कालिख वायुस्तरमे अतिशय। अन्धा उन्माद आत्मघाती देखा आधुनिक कालका वह, विद्रुप विकारका है कदर्य उसके सर्वाङ्गोंमे दुर्वह। है एक ओर हुकार निलज मदका निर्दयताका स्पर्धित,

जिसको आलिङ्गित किये सवल

है कृपणोंका सतर्क सम्बल,

सन्त्रस्त प्राणियों के समान क्षण - गर्जनके पश्चात तुरत क्षीणस्वरमें है जना रही नम्रता निरापद मौन सतत। वे प्रौढ प्रतापी मन्त्र-सभा-तलमें जो राष्ट्र-अधीश्वर हैं, निज आदेशों - निदेशों को दावे उनके ओष्ठाधर हैं सशय-सकोच-विवश होकर । विश्वच्य शून्यमे एक ओर वेतरणी नदो - पारसे ही निज यन्त्र-पक्ष हुद्धार छोर दल बांध शकुनि नरमास-श्वधित दानव-पक्षो आते उड़कर, करते अपवित्र गगनको हैं। हो महाकाल-सिहासनपर तुम महा-विचारक समासोन, दो मुम्मे शक्ति, दो मुम्मे शक्ति, को' भरो कण्ठमें वज्र-घोष, शिश्च-घाती नर-घाती विरक्ति कुत्सित वीभत्सापर वर्षा धिक्कारोंको कर सक्ँ, अमित धिक्कार रहेगा जो स्पन्दित लज्जित ऐतिह्य-हृदयमें नित, जब रुद्धकण्ठ १२ खलित भीत निःशब्द मौन होकर पलमें यह युग होगा प्रच्छन्नपूर्ण छिप अपने चिता-भस्म-तलमें।

# अभिशाप-ग्रस्त विदा

देवताओं के आदेशसे रहस्पति-पुत्र कच सजीवनी-विद्या सीखनेके लिए दत्य-गुरु शुक्राचार्थके पास आये थे। यहाँ वे एक हजार वर्ष रहे; और चृत्य-गीतादिसे शुक्र-दृहिता देवायानीका मनोरजन करके सिद्धकाम होकर देवलोक लीट गये थे। यहांसे विदा होते समय देवयानोके साथ कचकी जो वातचीत हुई, यह उसीका वर्णन है।

## कच और देवयानी

कच---

आज्ञा हो, हे देवयानी, ठेव-लोक यह दास किया चाहता प्रयाण। आज गुरु-गृह - वास हो गया समाप्त मेरा। विद्या की जो मैंने प्राप्त, आशीर्वाद दो कि रहे वह चिरकाल व्याप्त मेरे उर - अन्तरमें रत्न बन दोप्तिमान, अक्षय किरण जैसे दिनकर तेजवान मेरुके शिखरपर।

देवयानी---

दुर्लम विद्याका दान आचार्यसे पाके हुआ मनोरथ फलवान। सहस्र वर्षोकी आज सिद्ध घोर साधना है, किन्तु क्या न शेप और कोई अब कामना है १ सनमें विचार देखों।

क्व- -देवयानी---

कच---

और कुछ चाह नहीं।
कुछ नहीं 2 एक बार फिर भी देखों तो सही,
हृदयके तल तक पेंठके टटोली, आह,
शायद छिपी हो किसी कोनेमे ही कोई चाह,
हृिष्ठिके जो ओमल हो कुशके अकुर - सम,
जुभ रही हो तथापि अति पैनी तीक्ष्णतम।
जीवन कृतार्थ आज। मुक्तमे नहीं है लेश

अतिथि-वत्सल तरु जीतल छाया छा देता, सुखद सुप्ति अलसित हगोंमें ला देता. चचल पल्लवोंसे व्यजन स्वरमय जाना, सखे । शेष वार बैठ तो लो क्षण-भर परिचित तरु-तले। सुन तो लो सम्भापण इन स्नेह-छायाका भी। रुक जाओ दो ही क्षण। इतने विलम्बसे हो जायगी न कोई अति स्वर्गकी।

ক্ৰৰ—

ये बन्ध् सभी चिरपरिचित अति लगते नवीन मुभो विदाके क्षणोमें अभी। पलातक स्वजनको बाँध रखनेको सभी विछा रहे नूतन वन्धन-जाल, स्नेहमय व्यम्रतासे कर रहे शेष बार अनुनय, अपूर्व सौन्दर्य - राशि फेलाकर । वनस्पति ! आश्रित-वरसले, नमस्कार मेरा तेरे प्रति। कितने पथिक श्रान्त होगे तव छायाश्रित। कितने दिनों तलक कितने ही छात्र नित मेरी भौति आर्येंगे औं प्रच्छन्न नीरव जानत तव छाया-तले बिछा तृणासन अविश्रान्त मधुप - गुजनवत् करेगे वे अध्ययन। प्रात स्नान कर यहाँ आके ऋषि - बालगण सुखा देंगे गीले वल्कलोंको तेरी डालोंपर। गोत - वृन्द खेलेंगे आ, होगी जब दुपहर। विनती यही है, सग इनके, हे तरुवर, यह पूर्व बन्धु रहे तव स्मृति - पटपर। पुण्यमयो सुर्राभको स्वर्ग - सुधा पान कर

देवयानी ---

रखना स्मरण होम - धेनुको भी निरन्तर,

### भूलना न गर्वमें।

कच---

सुधासे बढ सुवामय दुग्ध उसका है। होता दर्शनसे पापक्षय। मातृ-ह्या शान्ति-मूर्ति पयस्विनी शुभ्रकान्ति । उसकी की सेवा मैंने त्याग ख़वा तच्या श्रान्त । गहन वनोंमें शस्य - स्याम स्रोतस्विनी तीर फिरता रहा हूँ सग उसके मैं धर धीर अनुदिन । निम्न तट - भूमिपर परिन्याप्त · इरित मृदुल स्निग्व तृणराशि अपर्याप्त चरतो थी यथातृप्ति , फिर अलसाई हुई चलती थी मन्द-मन्द नव छवि छाई हुई, और किसी तरु तले छाया देख सुखकर करतो रोमन्थ वैठ जाती हरी द्वपर । सकृतज्ञ बडी - बड़ी आंखें निज खोल वह स्नेहवश मेरी और देख लेती रह - रह. अपनी कृतज्ञतासे पूर्ण शान्त दिष्ट द्वारा वारसल्यसे चाटतो थी मानो मेरा तन सारा। <sup>'</sup>स्मरण रहेगी वह दृष्टि स्निग्ध अविचल विकरी सुपुष्ट शुभ्र भरी देह समुज्ज्वल। क्लकल-वती रेणुमतीको न भूल जाना। भूल जाऊँगा में उसे, भला यह कैसे माना १ कितने ही कुसुमित कुछ - पुछ पार कर आनन्दित मधुर गलेमे कल - गान भर बहती है यहाँ सेवा - पगी त्रासवध्र सम क्षिप्रगति शुभवता प्रवास - स्तिगनी सम। हाय वन्धु, यहाँके प्रवास-कालमें क्या, कहो, ऐसी भी तुम्हारी कोई सहचरी रहो, अहो,

देवयानी— कच —

देवयानी--

विस्मृत करानेको जो परगृह - वास - क्लेश १ दिन - रात रही है प्रयत्नशील सिवशेष १ हाय री दुराशा!

कच---

'देवयानी-

नाम उसका तो पूर्णतया सर्वदाके लिए मेरे जीवनसे गुंध गया। स्मरण है वह दिन जब आये गेह मम जाह्मण किशोर तुम तरुण अरुण सम, तनु वह गौरकान्ति दौप्तिके माँचेमें ढाला, वन्दन-चित माल, कण्ठमें थी पुष्पमाला, पहने थे पट्टबस्न, आँखोमे ओठोमे ,बसी खेलती थी मधुमय सरल प्रसन्न हँसी, खड़े पुष्प - वनमे थे।

कच---

तुम सद्य स्नान कर दीर्घ आर्ट वेश खोले, धारे शुश्र शुक्राम्बर, मूर्तिमती ज्योति स्नाता ऊषा सम शोभाङ्गिनी पुष्प चुन रही थीं पूजार्थ वहाँ एकाकिनी करमें ले पुष्प-पात्र। मैंने कहा आके पास,— "देवी, अम श्रेय नहीं तुम्हे, आज्ञा हो, तो दास क्रम्म चयन करे।"

डेवयानी---

"भद्र, तव परिचय ?" विस्मित हो पूछा मैंने, उत्तर धा सविनय,— "तव पूज्य पिताका मैं शिष्य बननेके लिए आया हूं तुम्हारे द्वार, देवी, बढ़ी आशा किये, बृहस्पति-सुत हू मैं।"

कच---

शका रही मनको, ऐसा न हो दैत्य-गुरु स्वर्गके बाह्मणको कर दें निराश कहीं। चेवयानी---

मै पिताके पास गई हँसके में बोली, "पिता, मेरी एक भिक्षा नई तव पदोंमे हैं आज।" मुक्ते पास बैटाकर, स्नेहके सहित हाथ फेर मेरे शोशपर, बोले मृदुस्वरसे, "अदेय तुम्हे क्या है १ कहो।" मेंने कहा, 'गृहस्पित-सुत आये, उन्हे लही निज शिष्य-रूपमे, यही है विनती विनीत।" इस घटनाको हुए दोई काल गया बीत, किन्तु लगता है जैसे यह कलकी ही बात। ईष्यां - वश देत्योंने लगाके तीन बार घात

क्च---

ईंघ्या - वश देंत्योंने लगाके तीन बार घात वध किया मेरा, किन्तु तुमने ही दया धार देवी, मेरे प्राण मुक्ते लौटा दिये तीनो बार। यह बात सदा मुक्ते याद रहेगी, तथैय रखेंगी कृतज्ञता जगाये उरमे सदैव।

-देवयानी---

कृतज्ञता ! भूठ जाओ, होगा मुभो दु ख नहीं ।
किया उपकार जो हो जाय वह भस्म यहीं,
दान-प्रतिदान नहीं चाहती हूँ। किन्तु कहीं
किसी मुखकी क्या स्मृति मनमें तुम्हारे नहीं १
भीतर - बाहर तब आनन्द - सगीत - स्वर
ध्वनित हुआ हो कभी, रेणुवती - तटपर
पुष्प - वाटिकामें किसी सप्याको पठन-लोन
मनमे पुलक-राशि जागो यदि हो नवीन,
सायाह आकाश और पुष्पित निकुज सारा
छुम-सौरभ - सम हृदय-उच्छ्वास द्वारा
च्याप्त हो गया हो यदि, वही मुख-स्मृति जागे
मनमें तुम्हारे सदा, कृतज्ञता दूर भागे।
गाया हो किसीने यहां गीत ऐसा, जिसे मुन

इषित हुआ हो चित्त, किसोने वसन चून पहना हो ऐसा कभी जिसको निरख कर सहज प्रशंसा-वाणी आ गई हो महपर, तृप्त-हग मुग्व-मन होके सोचा हो कि 'अहा, कैंसा दिव्य रूप आज इसका है लग रहा!' करना स्मरण तुम, सखे, बातें ये हो सब सुखमय स्वर्गमें हो प्राप्त अवकास जब। याद है कि नहीं वह काननकी दिव्य छटा, नोल जटा तुल्य जब पावसकी इयाम घटा छा जाती दिगन्त-व्यापो, होती वृध्टि धुआंधार, और वे निठल्ले दिन बन कल्पनाके भार हृदयको देते न्यथा। अकस्मात सरसित आता था वसन्तका सकल-वाधा-विरहित **उ**हास हिलोलाकुल यौवनका समुत्साह , सगीत - मुखर वह आवेगका सुप्रवाह एक - एक लहरसे पत्र-पुष्प - - निकरोंको लता - तरुओको वन - वनान्तर - प्रान्तरींको धानन्द-प्लावित कर देता रहा। एक बार मोच देखो, रितनी ऊपाएँ, ज्योत्स्ना, अन्धकार, सुरभित कितनी अमाएँ आ इसी वनमें सुख - दुख - सग मिल गई तव जीवनमे; उन्होंमें क्या कोई प्रात, कोई मुख्य विमावरी, कोई सध्या, कोई उर-क्रीड़ा मन् बोड़ा भरी, कोई सुख, कोई मुख, तुमने न ऐसा देखा उरमें रहेगी बनी जिसकी सुछबि - रेखा चिरदिन, चिररात्रि १ पाया वस् उपकार १ और कुछ भो नपाया १ कोई शोभा, कोई प्यार १

## अभिशाप-प्रस्त विदा : कान्य

कच---

शौर जो पाया है, सखी, वह है अकथनीय। रक्तमे जो मीज वह रहा मर्ममें मदीय कसे दिखलाऊँ उसे ?

देवयानो--

जानती हूँ सारौ वात,

सम उर - दीप्तिसे तुम्हारा उर अकस्मात
चौंक जाते देखा मैंने, सखे, कितनी ही वार

सानो एक निमिषमें। स्पर्धा और स्वाधिकार

इसीलिए रमणो जताती आज। रहो यहीं,

जाओ सत; सुख यश-गौरवमें कोई नहीं।

यहाँ हम तुम मिल रेणुमती - तीरपर

अभिनव स्वगंलोक सिरजेंगे सुखकर

निमृत विश्रच्य सुग्व निखिल-विस्मृत शान्त

दो हृदय एक कर चनच्छाग्रामें एकान्त।

मनकी तुम्हारे बातें मुमसे न छिपी रहीं,

शात मुझे है रहस्य।

कच— देवयानी— नहीं, दवयानी, नहीं।
नहीं ? सरासर मूठ ! हृदय तुम्हारा क्या न
देखा मैंने १ प्रेम अन्तर्यामी क्या न सके जान ?
फूल खिल परलवोमें हिपा रहे, किन्तु कहाँ
उसकी छिपेगी गन्ध ? मैंने लक्ष्य किया यहाँ
कितने ही दिन, मुद्द उठा मुझे देखा ज्यों ही,
ज्यों ही मेरी बोली सुनी, व्ययताके साथ खाँ ही
हृदय सर्वाज तब हो गया है कम्पप्रस्त,
होरेके हिल्नेसे ज्यो प्रभा होके अस्तव्यस्त
लेतो है हिलोरें। देखा मैंने क्या न यह-सब १
पक्रदमे था गये हो, बन्धु, तुम मेरे अव
बन्दी वन गये हो। ये बन्धन न होंगे छीले।

२६

रवीन्द्र-साहित्य: ग्यारहवां भाग

इन्द्र अब तब इन्द्र नहीं।

कच--

ग्रुचि-हिमतशीले ! इस दैत्यपुरीमें सहस्त्र वर्ष सविशेष इसीलिए साधना को १

देवयानी---

क्यों नहीं ? क्या दुःखक्लेश जगतमें विचाके लिए ही झेलते हैं लोग ? साधा क्या किसीने नहीं महातप महायोग रमणीके लिए कभी ? माँगकर पतनी - वर तपतीकी आशाम सवरणने तप कर प्रखर तपन ओर गगनमें दृष्टि कर निराहार साधना क्या की नहीं कठोरतर ? विद्या हो दुर्लम, हाय, इतना सहज - प्राप्त स्रलभ क्या प्रेम ही है १ सहस्त्र वत्सर - व्याप्त साधना अमित किस निधिके लिए की, यही जानते स्वय न तुम । एक ओर विद्या रही, रही मैं अपर ओर। देखते रहे हो नित उत्सुक हो कभी मुफ्ते, कभी उसे, अनिश्चित तव मनने सयत्न दोनोंकी हो सगोपित आराधना की है। हम दोनों जनी समर्पित होनेको आई हैं आज एक दिन एकसाथ, चाह जिसकी हो, सखे, उसका हो गहो हाय। सरल साहससे कहोंगे यदि खोल मुख, "विद्यामे न कोई सुख, यशमे न कोई सुख, देवयानी, साधनाकी सिद्धि तुम्हीं मूर्तिमती, वरण तुम्हींको करता हूं आज जोमावतो !" तो क्या होगी हानि और रुजा १ रमणीका मन, सखे, है सहस्त्र-वर्ष-व्यापी साधनाका धन।

कच--

देवताओं से, हे शुभे, किया रहा मैंने प्रण, 'प्राप्त कर महासजीवनी विद्या-रूपो वन छौट्गा में देवलोक।' हुआ मेरा आगमन इसी हेतु। मनमें सदेव मेरे वह प्रण जागता रहा है। पूर्ण हो गई प्रतिज्ञा सार्थ, इतने दिनोपे यह जीवन हुआ कृतार्थ। आज मेरी कोई-स्वार्थ-कामना नहीं है।

देवयानी---

आह ।

विक् मिथ्याभाषी, वस, विद्याकी तुम्हे थी चाह १ गुरु - गृह आके तुम सोधे-सादे छात्र बन एकान्तमे दिन - रात करते थे अध्ययन ? शास्त्र-प्रन्थोमे ही सदा दृष्टि रही लवलीन ? अन्य सभी बातोसे क्या तुम रहे उदासीन ? अध्ययनशाला त्याग फिरते थे वन - वन प्लोके लिए क्यो १ फिर ग्रंथ उन्हे उसी क्षण सहास्य प्रफुन्ल-मुख लाके देते माला नहीं इस विद्याहीनाको क्यो १ व्रत क्या कठोर यही १ यही व्यवहार था तुम्हारा साधु - छात्रवतं १ प्रात काल रहते थे तुम अध्ययन - रत, थाती में ले खाली साजो, हॅमके हो जाती खड़ी, पोयी रख तुम उठ आते थे क्यो उस घड़ी 2 क्यों अफुछ हिम-िक्त कुसुमोकी वर्षा कर करते थे मेरी प्जा ? अपराह होनेपर तर-आलवालमें मैं जल सीचतो यी जब, देख मुम्मे श्रान्त क्लान्त होके क्यों सदय तव करते सहायता थे मेरी १ क्यों स्व-पाठ त्याग मेरे मृग - शिशुको खिलाते रहे सानुराग 2

प्रेम-नत हगेकी ज्यों स्निग्ध छायामयी धीर दीर्घ पलके हैं छुक जाती, त्यों ही नदी-तीर तिमिर उतरता था नीरव सध्याको जब, मुक्तको सुनाते क्यो थे सुखद सगीत तब, सीखा जिसे स्वर्गमें था १ विद्या छेने आये, पर स्वर्गको चतुरताका गुप्त जाल फैलाकर हरा क्यों हृदय मेरा १ आज मैंने जान लिया मुझे वश कर तुम घर चाहते थे किया मनमें पिताके मेरे। साध लिया कार्य सब, करोगे प्रयाण कर मुक्तको प्रदान अब थीड़ो-सो छतजता, ज्यों जाके कोई राजद्वार छतकार्य होके देता प्रहरीको पुरस्कार मनमें सन्तुष्ट होके।

कच-

हाय री, मानिनी नारी !
होगा कोई मुख तुम्हें, जान सत्य सब बात सारी १
साक्षों मेरा धर्म, मैंने कोई न प्रतारणा को,
सदा तव उरके सन्तोषको हो साधना की,
सानन्द कपट-होन हृदयसे सेवा कर ।
इसलिए दोषी हूँ तो दण्ड मुझे गुरुतर
दे रहे विधाता ठीक । मेरे मनमें थी, " पर
कहूँगा न बात वह । होगी जो न हितकर
किसीके लिए भी त्रिभुवनमें, औ' तिसपर
जो है मेरी निजी बात, उसे तुम सुनकर
करोगी क्या ? प्रेम करता हूँ या कि नहीं, भला
लाम इस तबसे क्या होगा आज १ मैं तो चला
निज कार्य साधनेको । स्वर्ग यदि स्वर्ग नहीं
लगेगा, औ' मन मेरा व्याकुल फिरेगा कहीं

#### अभिशाप-ग्रस्त विदा : काव्य

दर वन्य-प्रान्तरों में शर - विद्ध मृग - सम, चिर-त्राणा-दरध सदा रहेंगे ये प्राण मम सभी कार्य करनेमे, तो भी सुख - विरहित स्वर्ग मुझे जाना होगा। देवतोंको अभीप्सित सजीवनी - विद्या देके नतन देवत्व दान करूँगा में . होंगे तभी सार्थक ये मेरे प्राण। इसके आगे न मान्य कोई सुख, कोई साध। क्षमा करो, देवयानी, क्षमा करो अपराध। क्षमा कहाँ मनमे है मेरे १ एह नारी-हिया तमने ही, अहो विष्र, कुलिश-कठोर किया। चल दोगे स्वर्ग तम स्वकर्तव्य - प्रलक्ति स-गौरव कर सब दुःख-शोक दूरोकृत। कार्य क्या है मेरा, क्या है ब्रत मेरा 2 प्रतिहत तिएफल जीवनमें क्या मेरे शेष १ अभिमत गीरव काहेका अब ? इस वनमें ही दीना, नि.सिनी, एकाकिनी, नत-शिर, लक्ष्यहीना बनी बैठी रहुँगी में। घुमेगी जिधर दृष्टि वीधेगी सहस्र कुर स्मृतियोकी वही सृष्टि। ल्जा छिपी वक्षमें डसेगो मुभ्ते वारम्वार्। धिक धिक, कहाँसे आ गये तुम अनुदार निर्मम पथिक । बस, दो घड़ीका सु-समय काटनेके छलसे ही मेरे चिर-शान्तिमय जीवनके वनच्छाया - तले वेठ शोभाकर जीवनके सुखोंको फुलोंको भाँति छिन्न कर एक-सूत्रमें पिरोके मालाका जन्थन किया। जानेके समय किन्तु उसे साथ नहीं लिया, उस सहम सूत्रको अवज्ञासे दो-इक कर

देवसानी---

चल दिये तुम आज। लोट रही धूलपर महिमा निखिल इन प्राणोंकी स-परिताप। तुमको में दे रही हूँ, आज यह अभिशाप,— "जिस विद्याके लिए ही किया मेरा तिरस्कार, पाओगे न उसपर निज पूर्ण अधिकार। भारवाही होगे, उसे कर न सकोगे भोग; शिक्षा दोगे, किन्तु कर सकोगे न उपभोग।" में देता हूँ वर, "टेवी, तुम सुखी होओगी, विपुल गौरव लह सर्व ग्लानि भूलोगी।"

कच--

## न्यायदण्ड

दे डाला प्रत्येक व्यक्तिके करमे अपने-आप,
हे राजाधिराज, तुमने तो अपना न्याय-विधान।
और दिया प्रत्येक व्यक्तिके सिरपर जासन-भार
अति दुरूह यह कार्य और तन यह अति गुरु सम्मान
शिरोधार्य कर सकुँ विनयसे करके तुम्हे प्रणाम।
इस् किमीसे कभी नहीं जन करूँ तुम्हारा काम।
समा स्रीण दुर्नलता जिस थल, उस थल, मेरे रुद्र,
विष्ठुर में हो सकूँ तुम्हारा पाकरके आदेश।
सत्य वाक्य मेरी रसनामे खर करवाल समान
इठे मलमला पाकरके तन इज्ञित औ' सन्देश।
(प्रभो, मुझे तुम इतना बल दो) रक्खूँ तन सम्मान
तन विचार-सिहासनपर में पाकर अपना स्थान।
जो करता अन्याय और जो सह लेता अन्याय
वृणा तुम्हारी उसको तृण-सम तुरत दहन कर जाय।

## डाकघर

8

माधव दत्त—बड़ी मुसीबतमे पड़ गया। जब वह नहीं था, तब नहीं ही या, किसी बातकी चिन्ता हो न थी। अब न-जाने कहाँसे आकर उसने मेरा घर घेर लिया है, उसके चले जानेसे मेरा यह घर फिर घर हो नहीं रह जायगा। वैदाजी, आप क्या सममते हैं, उसे—

वैद्य-उमके भाग्यमं यदि आयु वदी होगी, तो बहुत दिन जी भी सकता है, पर आयुर्वेदमे जैसा लिखा है उससे तो-

मावव-क्या कह रहे हैं।

वैदं —शास्त्रमे लिखा है, 'पैत्तिकान् सन्तिपातजान कफवातसमुद्भवान'— माधव—रहने दोजिये, अब कोक न सुनाइये इससे मुझे और-भी डर लगता है। अब क्या करना चाहिए सो बताइये १

वैद्य (लुंबनो सघ हर) — खूब सावधानीसे रहना चाहिए ।

मावव—सो तो ठोक वात है, पर किस विपयमें सावधान रहना चाहिए सो तय कर जाड़ये।

वैद्य—मैं तो पहले ही कह चुका हू, उसे बाहर विलक्षल नहीं निकलने देना चाहिए १

माधव—वच्चा ठहरा, उसे रात-दिन घरमे रोक रखना वड़ा मुश्किल है। वैद्य—तो क्या करेंगे वताइये ? शरत्ऋतुको धूप और हवा दोनों ही उसके लिए जहर है। कारण शास्त्र कहता है, 'अपस्मारे ज्वरे काशे कामलाया हलीमके'—

माधन—वस, वस, अब आप शास्त्र रहने दीजिये। तो उसे अब घरमे बन्द ही रखना होगा, और कोई उपाय नहीं ? वैद्य-नहीं। कारण, 'पवने तपने चैव'-

माधन— आपका यह 'चैन' मेरे क्या काम आयेगा बताइये ! उसे रहने दीजिये,— क्या करना होगा, सो बताइये १ पर, आपकी यह व्यवस्था बहुत ही कठोर है, वैद्यजी ! रोगका सारा दु ख तो बेचारा चुपचाप सह लेता है. पर दवा पोते समय उसका कष्ट देखकर मेरी छाती फटने लगती है।

वैद्य—किन्तु कप्ट जितना प्रवल है, उसका फल भी उतना अधिक है। इसीसे महर्षि च्यवन कहते हैं, 'भेषजं हितवा व्यव तिक्त आशुफलप्रदम्'। अच्छा तो, अब आज्ञा हो १ [ प्रस्थान

## बाबाका प्रवेश

माधव—लो, वावा आ गये। मुसीवत है।

वाबा — क्यों ? मुमसे इतना डर क्यों ?

माधव-तुम जो बचोको बह्नानेमें उस्ताद ठहरे!

वाना—तुम तो बच्चे नहीं हो, और तुम्हारे घरमें भी कोई बच्चा नहीं; फिर डर किस वातका ?

माधव-वच्चा एक ले आया हू जो !

वाबा--कैसे १

माधव-मेरी श्री जो बच्चा गोद लेनेके लिए व्याकुल थी।

वाबा—सो तो वहुत दिनसे सुन रहा हू। पर, तुम तो छैना नहीं चाहते थे?

माधव—तुम तो जानते ही हो, मैंने कितने कष्ट उठाये हैं तन कहीं थोड़ा-बहुत धन जोड़ पाया है। पराया लड़का आकर बहु-परिश्रमके उस धनको विना-परिश्रमके उड़ायेगा, इस बातको कत्पना करते ही मेरा मन उदास हो जाया करता था। छेकिन, यह लड़का, न-जाने केसे मेरे मन बस गया—

बाबा—इसीसे उसके लिए जितना रुपया खर्च कर रहे हो उतना हो समक्त रहे हो कि यह रुपयेका परम सौभाग्य है!

माधव--पहले जो रुपया कमाता था वह एक तरहका नशा-सा था,

बगैर कमाये चैन ही नहीं पड़ता था। मगर जब जो रुपया कमा रहा हूँ सो सब उस लड़केके लिए ही, कमानेमे अब एक तरहका आनन्द पता हूँ।

वावा—अच्छा, यह तो वताओ, लड़का तुम्हे मिला कहाँसे ?

माधव—मेरी स्त्रीका भतीजा लगता है। छुटपनसे ही वैचारेकी मा नहीं है। और, उस दिन उसका बाप मी जाता रहा।

वाबा-अह., बेचारा! तब तो उसे मेरी जरूरत है।

माधव—वैद्यजी कहते हैं, उसके जरा-से शरीरमें वात-पित्त-कफ ऐसां उपद्रव मचा रहे हैं कि उसके बचनेकी ज्यादा आशा नहीं। उसकी रक्षाका अब एकमात्र उपाय है उसे किसी तरह शरदक्तुतकी ध्र और हवासे वचाकर घरमें बन्द रखना। और इस बुढापेमें तुम्हारा खेल ठहरा बच्चोंको घरसे वाहर निकलना! इसीसे तुमसे डर लगता है।

बाबा—मूठ नहीं कह रहे तुम, बिलकुल ही भयद्वर हो उठा हूँ मैं, शरद्कृतुकी धूप और हवाकी तरह। लेकिन भइया, घरमे रोक रखनेका खेल भी मैं थोड़ा-बहुत जानता हूँ। जरा मैं अपना काम-काज कर आऊं, फिर उस बच्चेसे आकर ऐसा मेल कहाँगा कि तुम भी कहोंगे! [प्रस्थान

#### अमलका प्रवेश

अमल-फुफाजी ।

माधव-क्या अमल १

अमल—में क्या अब औगनमें नहीं जा सकूंगा ?

माधव-नहीं बेटा।

अमल-वहाँ, जहाँ बुआजो चक्की पीसा करती हैं वहाँ भी नहीं! वो देखों, गिलहरी अपनी पूँछपर बेठी-हुई कैसी कुटुर-कुटुर गेहूँकी किनकी खा रही है, वहाँ मैं नहीं जा सकता 2

माधव---नहीं बेटा।

अमल—में गिलहरी होता तो वैसा अच्छा होता! लेकिन, तुम सुमों निकलने क्यो नहीं देते फूफाजी? माधव—वैद्यजीने कहा है, वाहर निकलनेसे तुम बीमार पड़ जाओगे। अमल—वैद्य कैसे जान गये 2

माधव—जानेंगे नहीं, वैदा जो ठहरे ! उन्होंने बड़े-बड़े शास्त्र पढ़े हैं। अमल—शास्त्र पढ़नेसे क्या सब जान जाते हैं ?

मायव - जरूर । तुम इतना भी नहीं जानते !

ु अमल (गहरी साँस लेकर) — मैंने शास्त्र नहीं पढे। इसीसे में कुछ नहीं जानता।

माधव—देखो, बड़े-बड़े पण्डित सब तुम्हारी ही तरह हैं, वे घरसे बाहर नहीं निकलते।

अमल-नहीं निकलते ?

माधव—नहीं, निकलें कब बताओं १ वे बैठे-बैठे शास्त्र पढा करते हैं, और किसी तरफ उनकी नजर हो नहीं। अमल बाबू, तुम भी बडे होकर पण्डित होओंगे, बैठे-बैठे शास्त्र पढ़ा करोंगे। तुम्हे देखकर सब आश्चर्यसे दग रह जाया करेंगे।

अमल—नहीं नहीं, फूफाजी, तुम्हारे पेरो पड़ता हूं, मैं पण्डित नहीं होऊँगा, फूफाजो, मै पण्डित नही होऊँगा।

माधव—यह क्या वात है अमल! मैं अगर पण्डित हो सकता तो बहुत खश होता।

अमल — मैं जो-है-पो सब देख्ँगा, घूम-फिरकर सब देखा करुगा। मायव—क्या देखोगे, देखनेको है क्या जो देखोगे १

अमल—क्यो, उस खिङ्कीके पास वैठनेसे तो सब दीखता है। बहुत दूर वो जो पहाड़ दीखता है, मेरी तबीयत होती है कि उसे पार करके चला जाऊँ।

माधन—तुम कैसी पागलों जैसी बात करते हो अमल! कोई काम नहीं, जरूरत नहीं, खामखा पहाड़ पार होकर चले जाओंगे! पहाड़ इतना ऊँचा क्यों है, इसीलिए न, कि उसे पार करना मना है। नहीं तो, इतने बड़े-बड़े पत्थर इकट्टे करके इतना ऊँचा पहाड़ क्यों बनाया गया। अमल—फूफाजी, तुम्हे क्या यही मालूम होता है कि वह मना कर रहा है १ मुक्ते मालूम होता है पृथ्वी बात नहीं कर सकती, इसीसे नीला आकाश हाथ बढ़ा-बढ़ाकर इस तरह उसे बुलाया करता है। बहुत दूर जो लोग घरमे बैठे रहते हैं, दोवहरके वक्त खिड़कीके पास बैठकर वे उसकी पुकार सुना करते हैं। पण्डितोंको शायद सुनाई नहीं देता १

माधन—वे तो तुम सरीखे पागल नहीं हैं। और वे सुनना चाहते भी नहीं।

अमल-मुक्त-जैसा एक और पागल मैंने कल देखा था। मायव-सच १ केसा या वह १

असल — उसके कॅथेपर थी वाँसकी एक लाठी। लाठीके छोरपर एक पोटली वँधी थी। उसके वार्ये हायमें एक लोटा था। फटी-पुरानी पनहीं पहने-हुए वह खेत-मेंदान पार करता-हुआ उस पहाइको तरफ ही जा रहा था। मैंने उसे बुलाकर पूछा, 'तुम कहाँ जा रहे हो १' उसने कहा, 'कुछ कह नहीं सकता, ऐसे हो कहीं जा रहा हू।' मैंने पूछा, 'क्यो जा रहे हो १' उसने कहा, 'काम ढूँढने।' अच्छा, फूफाजी, काम क्या ढूँढ़ना पडता है १

माधव—नहीं तो क्या! कितने लोग काम ट्ढा करते हैं, कोई ठीक है! अमल—तो ठोक है, मैं भी उन्होंकी तरह काम टूढा करू गा। माधव—न मिला तो 2

अमल— न मिला तो फिर ढूँढने लगूँगा। फिर वो आदमी चला गया, मैं दरवाजे के पास खड़ा-खड़ा उसे देखने लगा। वो जो वहाँ गूलरके पेड़के नीचेंसे मरना बह रहा है, वहाँ उसने लाठी रखकर मरने पानीमें घीरे-धीरे हाथ-पाँव घोये, लोटेमें मरनेका पानी भरा, और फिर पोटलीमेंसे सतुआ निकालकर खाने लगा। खा चुकने के बाद फिर पोटली बाँचके कघेपर लटकाई, और घोतो ऊँचो करके मरने के पानीमें उत्तरकर घीरे-धीरे पार होकर चला गया। मैंने बुआजोसे कह रक्खा है, फाजो, कि मैंफ भी एक दिन उस मरने के किनारे जाकर सतुआ खाऊँगा।

माधव-- वुआजीने क्या कहा?

अमल--वुधाजीने कहा कि 'तुम अच्छे हो जाओ, तब तुम्हे उस भरनेके पास ले जाकर सतुआ खिला लाऊँगी।' कब मैं अच्छा होऊँगा, फूफाजी?

माधव—अब देर नहीं है बेटा।

अमल—देर नहीं है ? अच्छा होते ही मैं चला जाऊँगा, हाँ ! माधव—कहाँ जाओगे ?

अमल एसे बहुत-से टेढे-मेडे करनों के पानीमे पाँव हुवो-डुबोकर पार हो-होकर में चलता चलूँगा, दोपहरको जब सब अपने-अपने घरके दरवाजें बन्द करके सोते रहेंगे तब में कितनो दूर जाकर कहाँ-कहाँ काम ह दता फिर्कागा, किसीको पता भी न चलेगा!

माधन—अच्छी बात है, पहले तुम अच्छे तो होओ, फिर तुम— अमल—फिर मुक्तसे पण्डित होनेको मत कहना, फूफाजी। माधन—अच्छा, तुम क्या होना चाहते हो बताओ ?

अमल—अमी मुक्ते कुछ याद नहीं पड़ता। अव्छा, मैं सोचके चताऊगा।

माधन लेकिन तुम इस तरह हरएक परदेसी आदमीको बुलाकर बात न किया करा।

अमल-प्रदेसी आदमी मुक्ते बड़े अच्छे लगते हैं।

माधव—तुम्हें अगर पकड़ ले जाता ?

अमल—तव तो बड़ा अच्छा होता। पर, मुक्ते तो कोई पकड़के ले नहीं जाता; सभी-कोई खालो बिठाये रखते हैं।

माधव—मुक्ते काम है, मैं चल दिया। लेकिन देखना वेटा, बाहर नहीं निकलना, अच्छा!

अमल—अच्छा, नहीं निकलूँगा। सङ्कके किनारेवाले इसी कमरेमें मैं वैठा रहूगा।

#### २

दहीवाला—दही लोऽ, दहीऽ, मीठा ताजा बढिया दही-ई! अमल—ओ दहोवाले, दहीवाले, ओ दहीवाले! दहीवाला—क्यों, क्यों बुलाते हो मुझे १ दही लोगे १ अमल—केसे लूगा १ मेरे पास तो पैसे नहीं हैं। दहोवाला—केसे लड़के हो तुम! लोगे नहीं तो मुक्ते अवेर क्यों करा रहे हो १

अमल—में अगर तुम्हारे साथ जा सकता, तो चला जाता। दहीवाला—मेरे साथ 2

अमल—हां । तुम कितनो दूरसे आकर आवाज लगाते-हुए चले जा रहे थे, इससे मेरा मन कैसा-तो हो उठा !

दहीवाला (दहोकी हॅिंड्या उतारकर)—बाबू, तुम यहाँ बैठे-बठे क्या किया करते हो ?

अमल—वेंद्यजीने मुझे बाहर निकलनेको मनाही कर दो है, इसीसे दिन-भर में यहीं बैठा रहता हू।

दहोवाला-तुम्हे किया हुआ है बावू १

अमल—मुक्ते नहीं मालूम। मैं फुछ पढ़ा-लिखा नहीं हू न, इसीसे मैं नहीं जानता कि मुझे क्या हुआ है। दहीवाले, तुम कहाँसे आ रहे हो 2 दहीवाला—अपने गांवसे।

अमल-अपने गाँवसे १ तुम्हारा गाँव बहुऽत दूर है, न १

दहोवाला—हमारा गाँव उस पचमोड़ा-पहाड़ के नीचे, शामली नदीके किनारे हैं।

अमल—पचमोड़ा पहाड़, शामली नदी,—क्या मालूम, शायद तुम्हारा गाँव देखा है मेंने, कब देखा है सो याद नहीं आता।

दहीवाला—तुमने देखा है हमारा गाँव 2 पहाड़के नीचे कभी गये थे क्या ?

अमल-नहीं, कभी नहीं गया। पर अपने मनमें शायद मैंने देखा है।

पुराने जमानेके बहुत-से वहे-बढ़े पेड़ोंके नीचे तुम्हारा गाँव है, लाल सहकके किनारे। है न १

दहीवाला — तुम ठीक कहते हो बावू!

अमल-वहाँ पहाड़के नीचे ऊपर गार्ये चरा करती हैं।

दहोवाला—ताज्जुबकी बात है, बिलकुल ठोक कह रहे हो ! हमारे गाँवमें वहत गाय हैं, वे पहाइपर चरने जातो है।

अमल—गाँवकी स्त्रियाँ-सब नदोमे पानी भरने आती हैं। सिरपर गागर भर-भरके छे जाती हैं। वे लाल-साड़ी पहनती हैं।

दहवाला—अरे वाह, तुम तो बिलकुल ठीक बताये जा रहे हो! हमारे मुहल्लेकी सब औरतें नदीसे हो पानी भरती हैं। पर सभी लाल-साडी पहनती हो, सो बात नहीं। लेकिन तुम जरूर वहां कभी घुमने गये होगे।

अमल—में सच कहता हू, दहोवाले, एक दिन भो में वहाँ नहीं गया। वैदाजी जिस दिन मुक्ते बाहर निकलनेको कहेगे, उस दिन तुम मुक्ते ले जाओंगे अपने गाँवमे 2

दहीवाला-क्यों नहीं, जहर ले जाऊगा।

अमल — मुक्ते तुम अपनी तरह दही बेचना सिखा देना। मैं भी तुम्हारी तरह दूर-दूर जाकर आवाज लगाके दही बेचा करुगा।

दहीवाला—राम राम, तुम दही क्यो बेचोगे वावू! तुम्हारे क्या कमो है! बड़ी-बड़ी पोथी पढ़-पढके तुम पण्डित बनना।

अमल—नहीं नहीं, पण्डित तो मैं कभी होछगा ही नहीं। में तुम्हारे गांवसे दही लाकर उस वरगदके पेड़के नीचेसे लाल-सड़कसे चलके, बहुत दूर-दूर गांव-गांव जाकर तुम्हारी तरह दही बेचा करूगा। कैसे तुम आवाजू लगाते हो—दही लोड, दही! मीठा ताजा बिह्या दही! मुक्ते भी ऐसे सुरसे बोलना सिखा देना।

दहीवाला—हाय री तकदीर! यह भी कोई सीखनेका सुर है! अमल—नहीं नहीं, तुम्हारा ऐसे सुरसे वोलना मुक्ते वड़ा अच्छा लगता है। आकाशके छोरमेंसे चिड़ियोकी बोली सुनकर जैसे मन व्याक्टल हो उठता है, वैसे ही उस चौराहेसे, पड़ोंकी कतारोंमेंसे, तुम्हारा जो सुर सुना, तो मेरा मन चाहता या, क्या तो चाहता था, कह नही सकता।

दहीबाला-ववुआ-वेश, लो, तुम दही खाओ।

अमल-मेरे पास पैसे जो नहीं हैं 2

दहीवाला—नहीं नहीं नहीं, तुम पैसींकी बात मत कहो। तुम मेरा दहों खाओंगे तो मुझे वडी-भारी खुशी होगी।

अमल-तुमको बहुत देर गई, न ?

दहीवाला— दुछ भी देर नहीं हुई, बाबू, मेरा जरा भी नुक्रसान नहीं हुआ। दही बेचनेमे कितना आनन्द है, सो आज तुमसे सीख लिया मेने। प्रस्थान

अमल (सुरीले कण्ठसे)—दही लोड, दहीड, मीठा ताजा विदया दही-ई ! चमोड ा-पहाड़की शामली-नदोके किनारेवाले गाँवका दही, जहाँकी म्वालिनें भोरमे पेड़के नीचे गाय दुहती है और शामको दही जमाती हैं उस गाँवका दही। दही लोड, दही-ई । विद्या मीठा ताजा दही !— अरे, पहरेवाला आ गया! पहरेवाले, ओ पहरेवाले, जरा एक बात सुन जाओ। न !

प्रहरों — ऐसे क्यों पुकारते हो मुक्ते १ तुम्हे डर नहीं लगता १ अमल — क्यों, तमसे डरनेकी क्या बात है १

प्रहरी—तुम्हें अगर पकड़ ले गया तो ?

अमल—कहाँ पकड़ ले जाओगे १ वहुत दूर, उस पहाडके उस पार १ प्रहरी—पकड़के सीवा राजाके पास ले जाऊँ तो १

अमल—राजाके पास 1 छे चलो न मुझे। लेकिन वैद्यने जो मुझे बाहर जानेकी मनाहो कर दी है। मुक्ते कोई भी कहीं पकड़के नहीं छे जा सकता। दिन-रात मुक्ते यहीं बैठा रहना पड़ेगा।

प्रहरी—वैद्यने मनाही कर दी है। अ-ह-ह, इसीसे तुम्हारा चेहरा सफेद-फक पड़ गया है। आँलोंके नीचे गड्ढे पड़ गये हैं। तुम्हारे हाथोकी नसें चमक रही हैं।

अमल — तुम घण्टा नहीं बजाओं ने पहरेवाले ?

प्रहरी-शमी समय नहीं हुआ है।

भमल—कोई कहता है, समय निकला जा रहा है; फोई कहता है, समय नहीं हुआ। अच्छा, तुम घण्टा वजाओगे तभी न समय होगा?

प्रहरी—ऐसा कहीं होता है! समग्र होनेपर तब हम घण्टा बजाते हैं। अमल—वड़ा अच्छा लगता है तुम्हारा घण्टा। सुननेमें बड़ा मीठा लगता है। दीपहरको घरके सब लोग जब खा-पी चुकते हैं, फ़्फाजी कहीं कामपर चले जाते हैं, बुआजी 'रामायण' पढ़ते-पढते सो जातो हैं, हमारा सुखुआ कुत्ता जब आँगनके एक कोनेमें अपनी पूँछमें मुंह छिपाकर सोता रहता है, तब तुम्हारा घण्टा बजता है, टन टन टन, टन टन टन! तुम्हारा घण्टा क्यों बजता है ?

प्रहरी—घण्टा सबसे यही बात करता है कि समय बैठा नहीं है, समय बराबर चलता ही रहता है।

अमल — चलके कहाँ जाता है ? किस देशमे ?

प्रहरी-यह कोई नहीं जानता।

अमल—उस देशको किसीने देखा नहीं है 2 मेरा बड़ा जी चाहता है, उस समयके साथ में भी चला जाऊँ, जिस देशका हाल कोई नहीं जानता, बहुत दूरके उसी देशमें।

प्रहरी-उस देशमें सभीको जाना पड़ेगा, बच्चा !

अमल-मुम्ते भी जाना पड़ेगा ?

प्रहरी-जहर।

अमल-पर, वैद्यने जो मुक्ते वाहर जानेकी मनाही कर रक्खी है ?

प्रहरो-किसी दिन खुद वैदा हो हाथ पकड़के ले जायेगा।

अमल—नहीं नहीं, तुम उन्हें जानते नहीं, वे तो सिर्फ पक्र हो रहते हैं, छोड़ते नहीं।

प्रहरी— उससे भी जो अच्छे वैद्य हैं, वे आकर छुड़ा ले जाते हैं। अमल—मेरे वे अच्छे-वैद्य कब आयेंगे १ मुझे जो अब बैठे बैठे अच्छा नहीं लगता।

#### डाकघर: नाटक

प्रहरी-ऐसी बात नहीं कहते, बेटा !

अमल—नहीं, में तो बैठा ही रहता हूँ, जहाँ मुझे विठा दिया गया हैं वहाँसे उठके मैं तो बाहर नहीं जाता, पर तुम्हारा जब घण्टा बजता है, टन टन टन, तब मेरा जी कैसा-तो होने लगता है। अच्छा, पहरेवाले!

प्रहरी--क्या वावू १

ं अमल—अच्छा, वो जो सङ्कके उस तरफ बहे-सारे मकानमे भण्डा फहरा रहा है, और वहाँ जो इत्ने आदमो जाते-आते हैं, वहाँ क्या हो रहा है 2

प्रहरी-वहाँ नया 'डाकघर' बना है।

धमल--डाकघर १ किसका है डाकघर १

प्रहरी—डाकघर किसका होगा १ राजाका है डाकघर। (अपने मनमे) बच्चा यह है बडे मजेका!

अमल-राजाके डाकघरमे कहाँसे चिट्ठी आतो हैं, राजाके यहाँसे 2

प्रहरी—हाँ हाँ, आती क्यों नहीं। देखना, किसी दिन तुम्हारे नामसे भी चिट्ठो आयेगी।

अमल — मेरे नामसे चिट्ठी आयेगी १ मै तो अभी बच्चा हू।

प्रहरी—वच्चोको राजा बहुत प्यार करते हैं। उनके लिए वे इतनी-इतनी-सो छोटी-छोटो चिहियां लिखते हैं।

अमल—तब तो बड़ा मजा होगा। मुफ्ते कब चिट्टो मिलेगी ? अच्छा, राजा मुफ्ते भी चिट्टी लिखेंगे, तुम्हें कैसे माल्यम हुआ ?

प्रहरी—नहीं-तो वे तुम्हारी इस खुली खिड़की सामने ही, इतना वड़ा सुनहरी माण्डा फहरामर, डाकघर क्यो खुलवाते १ (अपने मनमें) बच्चा वड़ा प्यारा मालूम होता है।

अमल—अच्छा, राजाके यहाँसे जो चिट्ठी आयेगी उसे देने कौन आयेगा मुसे 2

प्रहरो—राजाके यहाँ बहुतसे डाकिया रहते हैं न ! देखा नहीं तुमने, गोल-गोल सोनेके तगमा लगाये वे घूमा करते हैं ! अमलं-अच्छा, वे कहाँ घुमा करते हैं ?

प्रहरी—घर-घर, देश-देश। (अपने मनमे) इसकी बार्ते सुनकर हसी आती है।

अमल-वड़ा होकर मैं भी राजाका डाकिया वनुगा।

प्रहरी—हःहः ह ह ! डाकिया ! अरे, उसमें वड़ा काम करना पड़ता है। धूप हो चाहे वर्षा, गरीव हो चाहे अमीर, हरवक्त हरएकके घर चिट्टियाँ बाँटनी पड़ती हैं। वड़ा जबरदस्त काम है।

अमल—तुम हॅसते क्यों हो १ मुझें वो काम बड़ा अच्छा लगता है। नहीं नहीं, तुम्हारा काम भी खूब अच्छा है। दोपहरको धूप हो चाहे छ चले, बराबर घण्टा बजाना पड़ता है, टन टन टन। एक दिन रातको अचानक आँख खुल गई तो सुना, अँधेरेमें भी घण्टा बज रहा है, टन टन टन।

प्रहरी—लो, चौधरी आ रहा है! मैं भागू अब। उसने अगर देख लिया कि में तुमसे बात कर रहा हू, तो बड़ी मुक्किल होगी।

अमल-कहाँ है चौधरी, कहाँ है 2

प्रहरी—अभी बहुत दूर है, सिरपर पत्तोंकी छतरी लगाये चला रहा है। अमल—उसे राजाने चौधरी बनाया है?

प्रहरी—अरे नहीं। वो खुद ही चौधराई करता है। जो उसे नहीं मानता उसके ऐसा पीछे पड़ जाता है कि कुछ पूछो मत। इसीसे उससे सब-कोई डरते हैं। सिर्फ सबके साथ दुइमनी करके ही वो अपना रोजगार चलाता है। तो आज चल दिया वाबू, कामपर जाना है। मैं कल फिर आकर तुम्हें सारे शहरकी खबर सुना जाऊगा।

अमल—राजाकी रोज एक चिट्ठी मिला करे तो बड़ा मजा हो। इस खिड़कीके पास बैठा-बैठा पढ़ा करू। लेकिन मैं तो पढना नहीं जानता। कौन पढ़ देगा १ बुआजी तो 'रामायण' पृढ़ती हैं, वे क्या राजाकी चिट्ठी पढ़ लेगी १ कोई न पढ़ सके तो सब इकट्टी करके रख दूगा, वड़ा होकर पढ़्गा। पर डाकिया अगर मुम्ते न पहचाने १ — चौधरीजी, ओ चौधरीजी, एक बात सुन जाओ न!

चौधरी--कौन है रे, राह-चलते मुझे बुलाता है । कहाँका बन्दर है यह!

अमल—तुम तो चौधरी हो, तुम्हें तो सब मानते हैं न ? चौधरी (खुश होकर)— हाँ हाँ, मार्नेगे क्यों नहीं ? बहुत मानते हैं। अमल—राजाका डाकिया तुम्हारी बात सुनता है ?

चौधरी—वगैर सुने वह जी सकता है १ किसीकी मजाल है जो मेरी बात न माने!

अमल — तुम डाकियासे कह दोगे कि मेरा ही नाम इ इस जगलेके पास बैठा रहता हूँ।

चौ बरी-क्यों, क्या बात है ?

अमल-मेरे नामकी अगर कोई चिट्टी-

चौबरी—तुम्हारे नामकी चिट्ठो । तुम्हे चिट्ठी कौन लिखेगा है अमल—राजा अगर चिट्ठी लिखें तो—

चौधरी—ह ह. ह:ह. ! लड़केकी हिमाकत तो देख़ों ! ह ह ह.ह ! राजा तुम्हें लिखेंगे ! लिखेंगे क्यों नहीं, तुम जो उनके परम मित्र ठहरे ! बहुत दिनोंसे तुमसे भेट न होनेसे राजा मारे फिकरके सूखे जा रहे हैं ! अब ज्यादा देर नहीं, चिट्टो आज-ही-कलमे आनेवालो है !

अमल-चौधरीजी, तुम इस तरह क्यों वतरा रहे हो १ तुम क्या मुभासे नाराज हो १

चौ बरी— बाप रे वाप ! तुमपर, और नाराज ! इतनी हिम्मत है सुममे १ राजाके साथ तुम्हारो चिट्टो-पत्री चलती है ! — हू, माधव दत्तके वहे दिमाग हो गये हैं मालूम होता है ! पैसा हो गया है न, अब उसके घर राजा-वादशाहकी बातके सिवा और कुछ चरचा ही नहीं होती । ठहरी जरा, उसे मजा चखाता हू ! ठहर जा छोकड़े, जल्दी ही इन्तजाम करता हू, जिससे राजाकी चिट्टो तेरे घर आये।

अमल—नहीं नहीं, तुम्हें कुछ भी नहीं करना होगा। चौधरी—क्यों, क्या हुआ १ तेरी खबर मै राजाके कान तक पहुँचा ह्रँगा, फिर व दुक्ते चिट्ठो देनेम देर नहीं करेंगे। तुमलोगोको सबर हेनेके लिए वे अभी-तुरत पियादा भेज देंगे। — नहीं, मायव दत्तका बहुत दिमाग चह गया है। राजाके कान तक बात पहुँची नहीं कि वे उसे दुक्त कर देंगे।

अमल—कौन हो तुम, पायल बजाती-हुई कहाँ जा रही हो? जरा ठहरोगी नहीं?

### वालिकाका प्रवेश

वालिका — मुझे क्या ठहरनेकी फुरसत है। समय बीता जा रहा है। अमल — तुम्हारा ठहरनेकी जी नहीं चाहना, — मेरा भी यहाँ बैठे-बैठे जी नहीं लगता।

वालिका—तुम्हें देखकर मुझे ऐसा लगता है जैसे तुम 'सवेरेके तारे' हो ! तुम्हें क्या हुआ है बताओ तो १

अमल—माल्यम नहीं क्या हुआ है। वैद्यने मुझे वाहर निकलनेकी मनाही कर रक्खी है।

वालिका—भच्छा, तो तुम निकलना नहीं, वैद्यकी वात माननी चाहिए। शरारत नहीं करते, भच्छा! नहीं तो लोग तुम्हें शरारतो-लड़का कहेंगे। वाहरको तरफ देखकर तुम्हारा जी ललचा रहा है। एक काम कहें मैं, तुम्हारी खिड़कीका एक पहा वन्द कर दूँ।

अमल—नहीं-नहीं. वन्द मत करो। यहाँ मेरे लिए और-सब वन्द है, सिर्फ यह खिड़ शे-भर खुली है। तुम कौन हो, वताओ न १ मैं तो तुम्हें पहचानता नहीं।

वालिका—में सुधा हू।

अमल---सुधा १

सुधा—तुम नहीं जानते, मैं यहाँकी मालिनको लड़की हू?

अमल-तुम क्या करती हो ?

सुधा—ढिलया भर-भरके फूल चुनती और 'माला गूंथा करती हूं। अब फूल चुनने जा रही हू। अमल—फूल चुनने जा रही हो 2 इसीसे तुम्हारे पैरोंके पायल इतने खुश हो उठे हैं। तुम जितना हो चलती हो, तुम्हारे पायल उतने ही वज-बज उठते हैं, छम छम छम! में अगर तुम्हारे साथ जा सकता, तो उँची डालसे, जो दिखाई नहीं देती, तुम्हे फूल तोड़ देता।

सुधा—क्यों नहीं! फूलोंका हाल मुक्तसे तुम ज्यादा जानते हो न! अमल—जानता हू, में वहुत ज्यादा जानता हू। में 'सात-भाई चम्पा'का र हाल जानता हू। मुझे तो ऐसा लगता है कि सब-कोई मुझे अगर छोड़ दें, तो में उस घने वनमे चला जा मकता हू जहां किमीको रास्ता ढूँढे नहीं मिलता। पतली-पतली टहनियोंपर, जहां मिनया-चिड़िया चैठी-चैठी झ्ला झ्लतो है वहां, में चम्पा होकर खिल सकता हू। दुम मेरी पारुल-दोदी वनोगी ?

सुधा—क्या बुद्धि है तुम्हारी । पारुल-दोदी में क्यों होने लगी ! में तो सुधा हू, शशी मालिनकी लड़की सुधा। मुझे रोज इत्ती-सारी मालाएँ गूँथनी पड़ती हैं। मैं अगर तुम्हारी तरह यहाँ बैठी रहती, तो कैसा मजा होता!

अमल-तो दिन-भर तुम क्या करतीं १

सुवा—मेरी एक गुड़िया है न, वनिया-बहू, उसका व्याह करती। मेरी एक विल्लो है मिनी, उससे, — नहीं, अब जाती हू, बहुत देर हो गई, फिर फूल नहीं मिलेंगे।

अमल—मेरे साथ और-भी थोड़ी देर वातचीत करो न, वड़ा अच्छा लगता है मुझे।

सुना—अच्छो वात है। तो तुम शरास्त मत करना, अच्छा! राजा-बाबू होकर यहीं बैठे रहना। फूळ चुनकर लीटते वक्त में तुमसे बातचीत कहूँगी।

अमल—और, मुझे एक फूल दे जाओगी 2

 <sup>&#</sup>x27;चम्पा' नामक एक बहुन और उसके मात भाइयोकी प्राचीन कहानी।

सुधा—फूल ऐसे ही थोड़े ही दूंगी ! पैसे देने होंगे। अमल—जब मैं बड़ा होऊगा तब तुम्हे पैसे दे दूगा। मैं जब काम दूँढने जाऊ गा, उस भरनेके उस पार, तब मैं तुम्हे फूलके पैसे टे दूंगा।

सुधा--अच्छा।

अमल—तो तुम फूल चुनकर आओगी न ?

सुधा--आऊगी।

अमल--आओगी १

सुधा-अऊगी।

अमल—मुझे भूल तो नहीं जाओगी १ मेरा नाम अमल है। याद रहेगा न तुम्हे ?

सुधा—नहीं, मैं भूलूँगी नहीं। तुम देख लेना, मुझे याद रहेगा! [ प्रस्थान

## लड़कोंका प्रवेश

अमल—भाई, तुमलोग सब कहाँ जा रहे हो, भाई 2 जरा मेरे पास आओ न एक बार !

लड़के — हमलोग खेलने जा रहे हैं।

अमल—क्या खेलोगे भाई तुमलोग 2

लड़के-हमलोग खेती-खेतो खेलेंगे।

एक लड़का (लाठी दिखाकर)—यह देखो, हमारा हल !

दूसरा लड़का (दूसरे लड़केको दिखाकर) - इम दोनों बैल बर्नेगे ।

अमल-दिन-भर खेलोगे १

लड़के-हाँ, दिन भऽर!

अमल—फिर, शामको नदीके किनारेसे घर लौट जाओंगे 2

लड़के—हाँ, शामको घर चले जायेगे।

अमल-इमारे घरके सामनेसे जाना, अच्छा !

लड़के-तुम भी चलो न, हमारे साथ खेलना 2

अमल - वैदाने मुक्ते वाहर निकलनेकी मनाही कर दी है!

लड़के — वैद्यते १ वैद्यको मनाहो तुम सुनते हो १ (आपसमें) चलो भइया, चलो, देर हो रही है।

अमल — नहीं भाई, तुमलोग यहीं हमारी खिड़कीके सामने सड़कपर जरा खेलो न, में जरा देख।

लड़के-यहाँ कैसे खेलें १

अमल—देखो न, मेरे कितने खिलौने हैं! ये-सब तुमलोग ले लो भाई! घरके अन्दर अकेले खेलनेमे मेरा मन नहीं लगता। मेरे ये खिलौने यों हो पड़े रहते हैं, मेरे किसी काम ही नहीं आते।

लड़के — वाह वाह वाह, कैसे बिंहिया खिलौने हैं! देखों, कैसा जहाज है! बुढ़ियाको देखों! देखों माई, कैसा बिंहिया सिपाही हैं! ये सब तुम हमलोगोंको दे दोगे 2 तुम्हें दु ख नहीं होगा ?

अमल-नहीं, जरा मी नहीं। सब तुमलोगोको दे दूंगा।

लड़के—हम फिर वापस नहीं देंगे !

अमल-नहीं, वापस देनेकी जरूरत नहीं।

लडके — कोई नाराज तो नहीं होगा 2

अमल—कोई नहीं, कोई नहीं। पर, रोज सबेरे आकर तुमलोंग मेरी इस खिड़कों के सामने इन खिलौनोंसे जरा खेल जाया करना। जब ये पुराने हो जायेंगे तब फिर में नये खिलौने मंगा दूगा।

लड़के—अच्छा, भाई, हम रोज आकर यहां खेल जाया करेंगे। (आपसमे) सुनो भड़या, इन सिपाहियोंको यहां खड़ा करो। हमलोग लड़ाई-लड़ाई खेलेंगे। पर बन्द्क कहां हैं वि वो रही बड़ी-सारी साँटी, उसे तोड़-तोड़कर हम बन्द्क बनायेंगे। (अमलसे) पर, तुम तो सोने लग गये!

अमल—हाँ, मुक्ते बड़ी जोरको नींद आ रही है। मालूम-नहीं क्यों मुक्ते रह-रहकर नींद आने लगती है। बहुत देरसे चैठा हूँ, अब चैठा नहीं रहा जाता, मेरी पोठमें दर्द हो रहा है।

लड़के—अभो तो सवेरा है, अभीसे तुम्हे नींद क्यों आती है ? लो सुनो, पहले पहरका घण्टा वज रहा है। अमल—हाँ, बज तो रहा है, टन टन टन! मुक्ते सोनेको बुला रहा है। लड़के—तो अब हमलोग जाते हैं, कल सवेरे फिर आर्थेगे।

अमल—जानेके पहले मेरे एक सवालका जवाब देते जाओ, भाई? तुमलोग तो बाहर रहते हो, राजाके उस 'डाकघर'के डाकियोको पहचानते हो तुमलोग ?

लड़के — हाँ, पहचानते क्यों नहीं, खूब पहचानते हैं।

अमल-कौन हैं वे, नाम क्या है उनका 2

लड़के-एक है बादल डाकिया, एक है शरत, और-भी बहुत-से हैं।

अमल—अच्छा, मेरे नामकी चिट्ठी आयेगी तो वे मुक्ते पहचानकर दे जायेगे १

लड़के—क्यों नहीं दे जायेंगे ? चिट्ठीपर तुम्हारा नाम लिखा रहेगा न, उसे पढकर वे जरूर तुम्हे दे जायेंगे।

अमल—कल सवेरे जब तुम-सब आओ न, तब किसी डाकियाको अपने साथ छेते आना, मुभौ पहचनवा देना।

लड़के-अच्छी बात है, ले आयेंगे।

#### 3

## अमल बिस्तरपर पड़ा है

अमल-फूफाजी, आज मैं अपनी उस खिड़कीके पास भो नहीं जा सकता, वैदा मना कर गये हैं 2

माधव—ेहाँ, बेटा। रोज-रोज वहाँ बैठनेसे हो तुम्हारी बोमारी बढ गई है।

अमल—नहीं फ्फाजी, नहीं, अपनी बीमारीके वारेमें मैं कुछ भी नहीं जानता, लेकिन वहाँ बैठनेसे मेरी तबीयत बड़ी अच्छी रहती हैं। वड़ा अच्छा लगता है वहाँ मुक्ते।

साधन—वहाँ बैठ-बैठकर तुमने दुनिया-भरके लड़के-बूढे सबसे मेल कर लिया है, मेरे दरवाजेपर रोज मेला-सा लगा रहता है। इससे कहीं तबीयत सुधर सकती है 2 देखों तो सहो, आज तुम्हारा चेहरा कैसा फीका पड़ गया है !

अमल-फूफाजी, आज मेरा वो फकीर आयेगा तो मुफ्ते जगलेके पास न देखकर लौट जायगा १

माधव-फकीर १ फकीर तुम्हारा कहाँसे आया १

अमल—वही, वही जो रोज मेरे पास आकर देश-विदेशका हाल सुना जाता है ! उसकी बाते सुम्में वडी-अच्छो लगती हैं।

मावव--कौन है वह, मैंने तो उसे कभी नहीं देखा ?

अमल—यही ठीक उसके आनेका समय है, अब आता ही होगा। तुम्हारे पाँवों पड़ता हूँ, फ़्फाजो, तुम एक बार बाहर जाकर उसे कह आओ न, वह थोडी देरके लिए भीतर आकर मेरे पास वेठेगा।

## फकीरके भेपमे बावाका प्रवेश

अमल-अा गये, आ गये फकीर! आओ, मेरे पास आकर विस्तरपर वैठो।

मायव—अरे, यह क्या ! तुम—
बावा (आँखका इशारा करके)—मैं फकीर हूँ।
माधव—तुम क्या नहीं हो, यही नहीं समक्तमें आता !
अमल—अवकी बार तुम कहाँ गये थे फकीर ?
फकीर—अवकी वार मैं कौज्व-द्वीप गया या, सीधा दहीसे आ रहा हूँ।
माधव—कौछ-द्वीप !

फकोर—इसमें आर्चर्यको क्या बात है १ में क्या तुम्हारो तरह हू! जाने-आनेमें मेरा कुछ खर्च ही नहीं होता। मै जहाँ चाहूं, जा सकता हूं।

अमल (खुशोसे ताली वजाता हुआ)—तुम बड़ी मौज करते हो ! मैं जब बड़ा हो जाऊँगा तो तुम मुक्ते अपना चेला बना लोगे, कहा या न तुमने! याद है 2

फकीर-इाँ हाँ, खूब याद है। घूमने-फिरनेके ऐसे-ऐसे मन्त्र सिखा

दूँगा मैं तुम्हें, कि समुद्र पहाड़ जगल कहीं भी कोई तुम्हें रोक ही नहीं सकेगा।

माधव—यह-सब क्या पागलोकी-सी बातें हो रहो हैं तुमलोगोकी ? बावा—वेटा अमल, पहाड-पर्वत-समुद्रसे में नहीं डरता, पर तुम्हारे इन , फूफाजीके साथ कहीं एक बार वैद्यजी मी आ जुटें, तो फिर मेरे मन्नको भी शायद हार माननी पडेगी।

अमल — नहीं नहीं, फूफाजो, वैद्यसे तुम कुछ मत कहना। अवसे मैं यही पड़ा रहूँगा, कुछ भी नहीं करूगा। लेकिन, जिस दिन मैं अच्छा हो जाऊगा, उसी दिन मैं फकोरसे मन्त्र सीखकर चल दूगा। पहाड़-जगल नदी-नाले-समुद्र कोई भी मुभ्ते पकड़के न रख सकेगा।

माधन—छि, बेटा, बार-बार इस तरह चले जानेकी बात नहीं कहते! इससे मेरा मन बहुत खराब हो जाता है।

अमल-कौबद्दीप कैसा द्वीप है, मुक्ते बताओ न, फकोर ?

वावा — बड़े मजेकी जगह है, देखोंगे तो आश्चर्यसे दग रह जाओंगे। चिड़ियोका देश है वह, वहाँ आदमी नहीं रहते। वहाँ जो चिड़ियाँ रहती हैं वे बात नहीं करतीं, न चलती हैं, सिर्फ गाना गाती हैं और उड़ती हैं।

अमल-वाह, बड़े मजेकी जगह है तब-तो! समुद्रके किनारे हैं 2

वावा — हाँ हाँ, विलकुल किनारेपर।

अमल-नीले रगके पहाड़ हैं वहाँ ?

वाबा—नीले पहाड़पर तो वे रहती ही है। शामके वक्त उस पहाड़के जपर सूर्यास्तका प्रकाश आकर पड़ता है, और हरी-हरी चिड़ियोंके झुण्डके झुण्ड अपने-अपने घोंसलोंको वापस आते रहते हैं। आकाशका रग, पहाड़का रग और चिड़ियोंका रग तीनो-रगोंका ऐसा मेल होता है कि देखते हो बनता है।

अमल-पहाड़पर भरना है १

वाबा—तुम भी खूब हो । पहाड़पर, और फरना न हो ! बगैर फरनाके कहीं पहाड़ होता है । फरना हीरा-दैसा चमकता है, जैसे हीरोंको गळाकर

किसीने पानी बना दिया हो! और नाच तो देखो उसका, केंसा छमछम नाचता-हुआ उछल-उछलकर चलता है, दुन-दुन दुन-दुन पत्थरको बाहिशी बजा करती हैं, और वह गाता भी है कल-कल मर-मर! नाचता और शरारत करता-हुआ मरना अन्तमें जाकर क्या करता है, जानते हो समुद्रमें कूद पड़ता है, और बराबर कूदता हो रहता है। उसका नाचना-गाना-कूदना कभी बन्द नहीं होता। किसी वैद्यके बापकी ताकत नहीं कि उसे घड़ो-भरके लिए कहीं भी रोक रखे। और, सच्ची बात तो यह है, बाबू, कि चिडियों अगर मुझे अत्यन्त तुच्छ एक आदमी सममकर अपनी जातसे अलग न छेक देतीं, तो मैं भी उस मरनाके किनारे, उनके हजारों घाँसलोके बोचमें अपना एक घाँसला बनाकर वहीं रहने लगता, और समुद्रकी लहरे देख-देखकर दिन विताता रहता।

अमल-में अगर चिड़िया होता, तो-

बावा—तो एक बातकी बड़ी मुक्किल होती। मैने सुना है, तुमने दहीवालेसे कह रखा है कि बड़े होनेपर तुम दही बेचा करोगे। चिड़ियोंमें तुम्हारा दहीका रोजगार जमता नहीं; बल्कि उलटे तुम सुकसानमे हो रहते।

मायव—वस, अब नहीं। मुझे भी तुमलोग पागल कर दोगे मालूम होता है। मैं चल दिया।

अमल-फूफाजी, मेरा वो दहीवाला आकर लौट गया क्या ?

मायव—जायगा नहीं तो क्या! तुम्हारे फक्षीर-गुरुकी तरह फोली लेकर कौछद्दोपकी चिडियोंके घोंसलों में उड़ते-फिरनेसे तो उमका पेट नहीं चलेगा। वह तुम्हारे लिए भाँड भरके दही रख गया है। कह गया है, गांवमें उमकी भानजीका व्याह है, इसलिए वह कलमोपाड़ामें नौयतका इन्तजाम करने जा रहा है, उसे बहुत काम है।

अमल-उसने तो कहा या कि मेरे साथ वह अपनी छोटी भानजीका व्याह कर देगा!

वावा—तव तो बड़ो मुक्तिल हुई 📗 अब १

अमल - उसने कदा था कि वह मेरी गोरी-बहू होगी, बदुआ-सी,

होटी-मोटो ! उसको नाकमें बुलाक होगी, लाल डोरियाकी माड़ी पहने होगी। गोरी-महू रीज सवेरे अपने हाथसे कालो-गाय दुहके मट्टीके कोरे सकोरेमे मुझे फेन-समेत दूध पिलायेगी, और शामको ग्वालघरमें दीआ दिखाके मेरे पास आकर 'सात-भाई चम्पा'की कहानी सुनायेगी।

बावा—बाह बाह, बड़ी अच्छी बहू आयेगी तब-तो! सुनके, मैं फकीर आदमी ठहरा, मेरा भी मन ललचा उठा। सो, बेटा, तुम फिकर न करो, अवकी बार उसका ब्याह हो जाने दो, मैं तुमसे कहता हू, तुम्हे बहूकी जहात होगी तो उसके घर किसी दिन भानजियोंकी कमी न होगी।

माधव—जाओ, जाओ। अब मुक्तसे नहीं रहा जाता। [ प्रस्थान अमल—फकीर, फूफाजी तो चले गये। अब मुझे चुपकेसे बताओ न, डाकघरमे मेरे नामसे राजाको चिट्टी आई है ?

वावा — युना तो है कि राजाके यहाँसे तुम्हारो चिट्ठो रवाना हो चुकी है। अभी वह रास्तेमे होगी।

अमल-रास्तेमे १ कौनसे रास्तेमे १ वह जो वर्षा हो जानेके बाद आकाश साफ होनेपर वहुत दूर दिखाई देता है उत घने जङ्गलके रस्तेमे १

्वाबा—तव तो तुम सव जानते हो मालूम होता है! उसी रास्तेसे तो आ रही है तुम्हारी चिट्टो।

अमल-में सब जानता हू, फकीर १

बाबा-मालूम तो ऐमा ही होता है। कैसे जाना तुमने १

अमल—सो मुक्ते नहीं माछम। मुझे ऐसा लगता है जैसे आँखों के सामने में देख रहा होऊँ। मालूम होता है मैं बहुत बार देख चुका हू, बहुत दिन पहले, कितने दिन पहले, सो याद नहीं। बताऊँ क्या देख रहा हू १ में देख रहा हूं राजाका डाकिया पहाइके ऊपरसे अकेला उतरता चला आ रहा है, बार्ये हाथमें उसके लालटेन है, कधेपर चिट्ठोका थैला है। बहुत दिनोंसे बराबर वह उतर हो रहा है। पहाइके नीचे मारनाका रास्ता जहाँ रक गया है वहाँ टेडी-मेदी नदीके किनारेसे वह चलता ही चला आ रहा है। नदीके किनारे जो जुआरके खेत हैं, और, नदी और खेतोंके बीच

जो पतलो-सो पगडडी है, उससे वह बरावर चलता आ रहा है। आगे फिर ईखके खेत हैं, और उनके किनारे-किनारे ऊँची मेड बहुत दूर तक चली गई है। उस मेड़परसे वह बराबर इधर ही को चला आ रहा है। खेतों में भ्रांगुर बोल रहे हैं, नदोके किनारे एक भी आदमो नहीं, सिर्फ चहा-चिड़िया पूँछ फहराती हुई घूम-फिर रही है। मुझे सब दिखाई दे रहा है। डाकिया जितना ही इधरको आ रहा है उतना ही मेरा मन फूला नहीं समा रहा है।

वावा—तुम्हारी-जैसी नई आँखें तो मेरे नहीं हैं बेटा, फिर भी तुम्हारे देखनेके साथ-साथ मैं भी देख रहा हूं सब-फुछ।

अमल-अच्छा, फकीर, जिसका वह डाकघर है न, उस राजाकी तुम पहचानते हो 2

वावां—जानता नहीं तो क्या! में जो उनके यहाँ रोज मिक्षा छेने जाया करता हूँ।

अमल — तब तो बड़ा अच्छा हुआ। अच्छा होनेपर मैं भी उनके पास जाया करूंगा भिक्षा छेने। नहीं जा सकूँगा १

बाबा—बेटा, तुम्हें भिक्षाकी कोई जहरत नहीं होगी, उन्हें जो कुछ देना है वे खुद आकर तुम्हें यों हो दे जायेंगे।

अमल — नहीं नहीं, मैं उनके दरवाजेके सामने सड़कपर खड़ा होकर 'जय हो महाराजकी |' कहके भिक्षा माँगूँगा। मैं करताल बजा-वजाकर नाचूँगा। वड़ा मजा आयेगा!

वावा—हाँ हाँ, वड़ा अच्छा रहेगा! तुम्हे साथ ले जानेसे मुझे भी भर-पेट भिक्षा मिल जाया करेगी। भिक्षामे तुम क्या माँगोगे ?

अमल—मैं कहुँगा कि मुझे तुम अपना डाकिया बना छो। फिर, मैं भी उस डाकियाकी तरह लालटेन हाथमे लिये-हुए घर-घर जाकर चिट्ठी बाँटा करूँगा। माल्रम है तुम्हें, मुझे एक आदमीने कहा है कि मैं वड़ा हो जाऊँगा तो वह भिक्षा माँगना सिखा देगा। मैं उसके साथ जहाँ-जी-चाहे भिक्षा माँगता फिहूँगा।

वावा —कौन था वह 2

अमल — छदामी।

वावा-छदामी कौन १

अमल—वहीं जो अन्धा है, लगड़ा है! वह रोज मेरी खिड़कीके पास आता है। ठोक मेरे-जैसा ही एक लड़का उसे काठके चक्केवाली गाड़ीमें विठाकर खोंचा करता है। मैंने उससे कह दिया है, जब मैं बड़ा हो जाऊँगा तब उसे मैं गाड़ीमें विठाकर खूब घुमाया करूगा।

वाबा-तब-तो बड़ा मजा होगा, भइया!

अमल—उसीने मुफ्ते कहा है, कैसे मिक्षा माँगी जाती है, वह मुझे सिखा देगा। फूकाजीसे में उसे भीख देनेको कहता हूँ तो वे कहते हैं, 'वह झूठमूठको अन्धा-लगड़ा बना हुआ है, लोगोंको दिखानेके लिए।' अच्छा, वह झूठा-अन्धा ही सही, पर उसे आँखोंसे दिखाई नहीं देता, इतना तो सच है ?

बाबा—ठीक कह रहे हो, बेटा, उसमें इतनी ही सचाई है कि उसे आंखोंसे दिखाई नहीं देता, फिर चाहे उसे अन्धा कहो या न कहो। पर, उसे जब भिक्षा ही नहीं मिलती तो वह तुम्हारे पास बैठा क्यो रहता है 2

अमल—उसे मैं सुनाया करता हूँ न, कहाँ क्या-क्या है। बेचारेको कुछ दोखता तो है नहीं। तुम जिन-जिन देशोंको बात सुना जाते हो, मैं सब-की-सब बाते उसे कह सुनाता हूँ। तुमने उस दिन जो मुम्मसे 'हलके देश'की बात कही थी न, जहाँ जरा-सी छलाग मारते ही पहाड़ पार कर सकते है और जहाँ-खुशो जा सकते हैं, उस 'हलके देश'की बात सुनकर वह बड़ा खुश हुआ था। अच्छा, फकीर, उस देशमें किधरसे जाया जाता है 2

वाबा—भीतरकी तरफसे एक ही रास्ता है, वस, पर उसका मिलना वडा मुक्तिल है।

अमल — वो वेचारा तो अन्धा है, उसे शायद वह रास्ता दिखाई ही न देगा। वेचारा जिन्दगी-भर सिर्फ मीख ही माँगता फिरेगा। इस वातपर उस दिन बेछारा वड़ा दुखी हो रहा था। मैंने उससे कहा, 'भोख माँगनेमे तुम कितना घूमा करते हो खबर हैं! और-सब इतनी सैर कहाँ कर पाते हैं?'

वाबा-वेटा, घर वैठे रहनेमे ऐसा कौनसा दु ख है 2

अमल—नहीं नहीं, कोई दुःख नहीं। पहले-पहल जब मुझे घरमें विठा रखते थे तब ऐसा माल्यम होता था कि दिन कभी खतम हो न होगा, बादमें जबसे राजाका 'डाकघर' देखा है तबसे इस घरमें बेठे रहना मुझे बड़ा अच्छा लगता है। एक दिन मेरी चिट्ठी आ पहुँचेगी, इस खुशीमें में यहाँ चुपचाप वैठा रहता हूँ। पर राजाकी चिठ्ठीमें क्या लिखा रहेगा सो तो मुझे नहीं माल्यम 2

वावा—नहीं मालूम तो न सही, इससे क्या! तुम्हारा नाम तो उसपर लिखा रहेगा, वस, इतना हो काफी है।

#### माधव दत्तका प्रवेश

माधव—तुम दोनोने मिलकर यह क्या मुसोवत खड़ी कर दी हैं बताओ तो 2

वाबा-क्यों, क्या हुआ ?

माधव—सुनता हू, तुमलोगोंने चारों तरफ अफवाह फैला दी है कि राजाने तुमलोगोको चिट्ठो मेजनेके लिए ही डाकघर खोला है।

वावा-इससे हुआ क्या १

माधव—हुआ यह कि पन्नानन चौबरीने गुमनाम चिट्ठी लियकर यह वात राजाके कानों तक पहुँचा दो है।

वावा—सभी वाते राजाके कान तक पहुँच जाती हैं, यह यह कौन नहीं जानता!

माधव—तो फिर सम्हलके क्यों नहीं चलते ? राजा-वादशाहके नामसे ऐसी वेमतलबकी वात क्यों किया करते हो ? तुमलोग खुद तो द्वोंगे ही, साथ-साथ मुक्ते भी ले द्वोंगे ?

अमल-फकोर, इससे राजा क्या नाराज होंगे ?

बावा—मामसा वे नाराज क्यों होने लगे । राजा नाराज नहीं होते। हम जैसे फकीरो और तुम जैसे वशोपर वे कैसे नाराज होते हैं, सो में देख लृगा।

अमल-देखो फक्तीर, आज सवेरेसे मेरी आंखॉपर रह-रहकर अँवेरा-सा

छा जाता है। मालूम होता है, सब सपना है। बिलकुल चुर रहनेकी इच्छा होती है। बात करना सुहाता हो नहीं आज। राजाको चिट्टो क्या नहीं आयगी 2

बाबा (अमलको हवा करते-हुए)—आयेगी, आयेगी चिट्टो, आज हो आ जायगी।

## वैद्यका प्रवेश

वैदा — आज कैसी तबीयत है, बच्चे ?

अमल—वैद्यनो, तबीयत आज खूब अच्छी मालूम होती है। ऐसा मालूम होता है कि आज सब तकलीफ जाती रही।

वेंद्य (अमलसे छिपाकर माववसे)—आजकी यह हॅसी तो अच्छी नहीं माछ्यम होती! इसका यह कहना कि 'सब तकलीफ जाती रही' यही खराब लक्षण है। हमारे यहाँ चक्रधरने कहा है—

माधव—आपके हाथ जोड़ता हू वैदाजो, चक्रधरकी बात न सुनाइये। यह बताइये कि अब इसकी हालत कैसी है 2

वैदा—मालूम होता है अब इसे नहीं रोका जा सकता। मैं तो आपसे साफ मना कर गया था,— पर, मालूम होता है, बाहरकी हवा इसे लग गई।

माधव—नहीं, वैद्यजी, मैंने इसे बड़ी साववानीसे रखा है। जरा भी बाहर नहीं निकलने दिया, दरवाजे बिलकुल वन्द रखे हैं।

वैद्य — अचानक आज ऐसी जोरकी हवा चलने लगी है कि कुछ पूछों मत। मैं अभी-अभी देख' आया हू, आपके बाहरके दरवाजेमेंसे साँग-साँग हवा चली आ रही है। यह कतई अच्छा नहीं। उस दरवाजेको अच्छो तरह बन्द करवाके ताला लगवा दोजिये। दो-तीन दिन आपके घर कोई नहीं आ सकेगा, यही न, न सही। दो-चार दिनके लिए लोगोका आना-जाना बिलकुल बन्द कर दीजिये। अगर ऐसा हो कोई आ पहुँचे तो पिछवाडेका दरवाजा तो है हो। वह जो सामनेकी खिड़कीमेसे सूर्यास्तकी आभा आ रही है, उसे भी बन्द कर दीजिये। रोगीको वह सोने नहीं देती।

माधव—अमल आंखें मीचे है, शायद सो रहा है। पर, उसका चेहरा देखनेसे तो मालम होना है, वैदाजी, कि जो अपना नहीं, उसे अपने घर लाकर अपना समम्ककर मैं जो प्यार कर बैठा, सो अच्छा नहीं किया। अब् शायद हम इसे नहीं रख सकेंगे।

वैद्य-यह क्या ! तुम्हारे घर चौधरी क्यों आ रहा है 2 यह कैसा उपद्रव ! अब में चला, भाई साहव । लेकिन तुम उठो, अभी तुरत जाकर द्रवाजा बन्द कर आओ । में घर जाकर तुरत एक विष-विद्या भेजे देता हूं, उसे खिला देना ; अगर रहनेवाला होगा तो वही वही इसे रोक रखेगी।
[ माधव और वैद्य दोनोका प्रस्थान

## चौधरीका प्रवेश

चौधरी-क्या रे छोकड़े।

बावा (जन्दीसे खड़े होकर)-अरे-रे, चुव, चुव!

अमल—नहीं, फकीर, बोलने दो तुमने सममा था कि मैं सो रहा हू! आज मुक्ते बहुत दूरको बार्ते सुनाई दे रही हैं। मालूम होता है, मेरी मा मेरे पिता आज मेरे सिरहाने बैठे बात कर रहे हैं।

#### माधव दत्तका प्रवेश

चौधरी—क्यों जी, माधव दत्त, सुनते हैं आजकल तुम्हारा बहुत बड़े-बड़े लोगोंसे सम्बन्ध हो गया है ?

माधव—आप कहते क्या हैं। मुम्तसे ऐसा मजाक न कीजिये, चौधरीजी, हमलोग बिलकुल मामूली आदमी ठहरे।

चौधरी--- तुम्हारा यह लड़का तो राजाकी चिट्टीका इन्तजार कर रहा है! माधव--- लड़का है, अभी बचा है, उसकी बातपर क्या ध्यान दिया जाता है 2 अभी समफता हो क्या है, पागल है।

चौधरी—नहीं, नहीं, इसमें बुराईकी क्या बात है। तुम्हारा जैसा लायक घर राजाको और मिलेगा कहाँ! इसोलिए तो, देखते नहीं, ठीक तुम्हारे दरवाजेके सामने ही राजाने नया डाकघर खुलवा दिया है। अरे भो छोकरे, तेरे नामकी चिट्ठी आई हैं जो।

अमल (चींवकर)—सच्ची १

चौधरी—सच घगैर हुए चारा ही नहीं | तुम्हारे साथ राजाकी दोस्ती ठट्री ! (एक कोरा कागज निकालकर) हःहःह-हः, यह रही राजाकी चिट्ठी ।

्र अमल—मेरा मजाक न उजाओ, चौधरीजी! फजीर, तुम बताओं न, यही है पया सचमुच राजाकी चिट्टी ?

वाया—हां वेटा, में फकीर हू, में तुमसे कहता हू, सचमुच यह राजाकी चिट्ठी है।

अमल—पर मुझे जो इसमें कुछ दिखाई ही नहीं देता। मेरी आंखों में आज सब-कुछ सफेद दिखाई दे रहा है। चीवरीजी, बताओं न, इस चिट्ठीमें वया लिखा है?

चौधरो—राजा लिख रहे हैं, 'में भाज या कल तुम्हारे घरपर भाऊगा, मेरे लिए तुमलोग चूड़ा-चनाका भोग तैयार रखना! राज भवन अब मुम्में जरा भी अच्छा नहीं लगता!' हा हाः हाः हाः!

मायव (हाथ जोएकर)—चौधरोजी, दुहाई है, इन-सब वातोके विषयमें अब आप मजाक न उड़ाइये।

वावा—मजाक ? मजाक केंसा ? मला मजाल है इनकी जो मजाक उड़ावें ?

माधव-अरे । घाया, तुम भी पागल हो गये क्या 2

वाबा—हाँ, मैं पागल हो गया हूं। इसीसे आज कोरे कागजपर सब टेख रहा हू। राजा लिख रहे हैं, वे युद अमलको देखने आ रहे हैं, वे अपने राजवैद्यको भी साथ लेते आर्येंगे।

अमल— फकीर, सुनो-सुनो, राजाका वाजा वज रहा है, सुन रहे हो १ चौधरी—ह ह हह ! फकीरको और-भी जरा पागल होने दो, तब तो सुनेंगे! अमल—चौधरीजी, मैं समक्ता था कि तुम मुक्तसे नाराज हो, तुम मुक्ते प्यार नहीं करते । तुम सचमुच राजाकी चिठ्ठी लाओगे, ऐसा मैंने नहीं समक्ता था । दो, मुक्ते अपने पाँवोकी घूल दो, माथेसे लगाऊँ ।

चौधरी—अच्छा, तब-तो मालूम होता है, इस लड़केमें सचमुच ही भक्ति-श्रद्धा है। बुद्धि नहीं है, पर मन साफ है।

अमल—अब चौथा पहर हो गया मालूम होता है। सुनो, सुनो, टन टन टन, टन टन टन। सध्या-तारा उग आया, फकोर! मुक्ते कुछ दिखाई क्यो नहीं दे रहा, वता सकते हो ?

वावा-इनलोगोंने खिड़की वन्द कर दो है न, इसीलिए'।

## कोई वाहरका दरवाजा खटखटाता है

साधव—कौन है, कौन है १ यह कैसा उपद्रव । वाहरसे—दरवाजा खोलो । साधव —कौन हो तुमलोग १ वाहरसे — दरवाजा खोलो । साधव—चौधरीजी, डकॅत तो नहीं १

चौधरी—कीन है रे! पचानन चौधरी हू मैं! तुमलोगोंको डर नहीं लगता मेरा! देखो तो वाहर जाकर, आवाज थम गई है। पचानन चौधरीकी आवाज सुनकर डटा रहे, ऐसा माईका लाल जिन्दा है अभी क्षक! चाहे डकेंत हो या—

माधव (खिड़कीसे मांककर)—दरवाजा तोड़ डाला है, इसीसे आवाज बन्द हैं।

#### राजदूतका प्रवेश

राजदूत—महाराज आज रातको पवारंगे। चौधरी—ऐं! चौपट हो गया सब! अमल—कितनी रात बीते, दूत, कितनी रात बीते थ

## ६० \* रवीन्द्र-साहित्य : ग्यारहवाँ भाग

दूत—आज दो-पहर रात बोते।

ż

अमल-जय मेरा मित्र पहरेवाला नगरके सिंहद्वारपर घटा वजायेगा, टन टन टन, तब ?

द्त-हाँ, तभी। राजाने अपने बालक मित्रको देखनेके लिए सबसे बढ़े राजवैद्यको भेजा है।

## राजवैद्यका प्रवेश

राजवैद्य----यह क्या ! चारों तरफरी विलक्षल बन्द क्यों कर रखा है १ खोल दो, खोल दो दरवाजे-जगले सब खोल दो। (अमलको देहपर हाथ रखकर) क्यों बेटा, कैसी तबीयत है तुम्हारी १

अमल — वहुत अच्छी, बहुत अच्छी तबीयत है, राजवेंद्यजी महाराज ! सुम्ते अब कोई रोग नहीं, कोई तकलीफ नहीं। ओह, सब खोल दिया, सब तारे दिखाई देने लगे, अँधेरेके ऊपरके मब तारे!

राजवैद्य-आधी रातको जब राजा आयेंगे, तब तुम विस्तरसे उठकर उनके साथ बाहर जा सकोंगे ?

अमल—हाँ, जा सकूँगा, जरूर जा सकूँगा। वाहर जाऊँ तो मैं जी जाऊँ। मैं राजासे कहूगा, 'इस अन्धकार-आकाशमें तुम मुक्ते अवतारा दिखा दो।' मैंने उस तारेको शायद बहुत बार देखा है, पर पहचानमें नहीं आता कि वह कीन-सा है।

राजवैद्य — वे तुम्हे सब दिखा देंगे। (माधवसे) इस कमरेको राजाके आगमनके लिए साफ कराकर फूलोंसे सजा दो। (चौधरीको तरफ इशारा करके) यह कौन है १ इसे तो इस घरमें नहीं रखा जा सकता।

अमल—नहीं नहीं, राजवैदाजी, ये मेरे बन्धु हैं। आप जब नहीं आये 'थे उसके पहले ये हो मेरे लिए राजाकी चिट्ठी लाये थे।

राजवद्य-अन्छा, वेटा, तुम जब कहते हो कि ये तुम्हारे वन्धु हैं तो ये यहीं रहेंगे। माधव' (अमलके कानमें)—बेटा, राजा तुम्हें बहुत प्यार करते हैं, वे स्वय आ रहे हैं आज। उनसे आज तुम कुछ प्रार्थना करना, वे मनचाही चीज दे सकते हैं। हमारी हालत तो उतनी अच्छो नहीं, तुम तो सब जानते हो!

अमल—सो मेंने सब तय कर रखा है, फूफाजी, उसकी तुम कोई चिन्ता न करो।

माधव-क्या तय किया है, बेटा 2

अमल—में उनसे प्रार्थना करूँगा कि वे मुझे अपने डाकघरका डाकिया वंना लें, में गाँव-गाँव घर-घर जा-जाकर सबको चिट्ठी बाँटा करूँगा।

माधव (अपनी तकदीर ठॉककर)—हाय री मेरी तकदीर !

अमल-फूफाजी, राजा आ रहे हैं, उनके लिए क्या-क्या मोग तैयार रखोगे 2

द्त — उन्होंने खुद कह दिया है, तुम्हारे घर वे भूड़ा-चनाका भोग लेंगे। अमल — चूड़ा-चना! चौघरीजी, तुमने तो पहले ही कह दिया था! राजाकी सब खबर तुम्हें माल्स रहती है। हमलोग तो फुछ-मी नहीं जानते थे।

चौधरी—मेरे घरपर अगर आदमी भेज दो, तो राजाके लिए कुछ अच्छी-अच्छी—

राजवैद्य — कोई जरूरत नहीं। अब तुमलोग सब स्थिर होकर बैठो। आ रही है, आ रही है, नींद आ रही है बच्चेको। मैं इसके सिरहाने बैठगा, इसे नींद आ रही है! दिआ बुमा दो, अब सिर्फ आकाशके तारोंका ही प्रकाश आने दो। बच्चेको नींद आ गई। सो गया बेचारा!

माधन (बाबाके प्रति)—वावा, तुम ऐसे पत्थरकी मूर्तिकी तरह हाथ जोड़कर चुपचाप क्यों बेंठे हो १ मुझे डर लगता है। यह जो-कुछ देख रहा हूँ, ये-सब क्या अच्छे लक्षण हैं १ ये लोग मेरे घरमें अँघेरा क्यों किये दे रहे हैं १ तारोंके उजालेसे मेरा क्या होगा १

वावा—चुप रहो अविश्वासी। वात न करो।

## सुधाका प्रवेश

सुधा—अमल ! राजवैद्य—अमल मो गगा है।

सुधा—में जो उसके लिए फूल लाई हूँ। उसके हाथमें में नहीं दे सकती ?

राजवैदा—अच्छा, दो मुझे दे दो।

सुधा—अमल कव जगेगा ?

राजवैदा—अभी, जब राजा आकर इसे पुकारेंगे।

सुधा—तब तुमलोग मेरी एक बात इसके कानमें कह दोगे?

राजवैदा—क्या?

सुधा—कहना कि 'सुधा तुम्हे भूली नहीं हैं।'

# नन्दिनी

## नाट्य-परिचय

इस नाटकका आधार है सत्य। ऐसी घटना कहीं हुई है या नहीं ऐतिहासिकोंपर इसके प्रमाण-सग्रहका मार दिया गया तो पाठकोंको विचित रहना पड़ेगा। इतना कहना ही काफी है कि किवके ज्ञान-विश्वासके अनुसार यह सम्पूर्ण सत्य है।

घटना स्थानका वास्तिविक नाम क्या है, इस विषयमें भौगोलिकों में मतभेद हो सकता है। किन्तु सभी जानते हैं कि इसका चाल नाम 'यक्षपुरी' है। पण्डितोंका कहना है कि पौराणिक यक्षपुरोमे धन-देवता कुवेरका स्वर्ण-सिहासन है। किन्तु यह नाटक कर्तई पौराणिक युगका नहीं, और न इसे रूपक ही कहा जा सकता है। जिस जगहकी बात हो रही है वहाँ जमोनके नीचे यक्षका धन गड़ा हुआ है। उसकी खबर पाकर लोगोंने पातालमें सुरग खोदना शुरू कर दिया है, और प्यारसे उसका नाम रखा है 'यक्षपुरी'। इस नाटकमें यहाँके सुरग खोदनेवालोंके साथ यथासमय हमारा परिचय होगा।

यक्षपुरीके राजाके नामके सम्बन्धमें ऐतिहासिकोंमें एकमत होगा, इसकी कोई आशा नहीं करता । हम इतना-भर जानते हैं कि उनका चाल नाम मकरराज है। यथासमय लोगोके मुँहसे इस नामकरणका कारण समभमें आ जायगा।

राज-महलके वाहरकी दीवारमें एक जालका जगला है। उस जालके मीतरसे मकरराज अपनी इच्छानुसार आदिमयों के साथ मिलते-जुलते है। क्यों उनका ऐसा अद्भुत व्यवहार है, इस विषयमें नाटकके पात्र-पात्रियोंने जो-कुछ वातचीत को है उससे ज्यादा हम कुछ नहीं जानते।

डम राज्यके जो सरदार हैं वे योग्य व्यक्ति हैं, जिनकों कि लोग बहुदर्शी फहते हैं। राजाके वे अन्तरग पारिपद हैं। उनको सतर्क व्यवस्थाके कारण राान-लोदनेवालोंके काममें त्रुटि नहीं हो पाती; और यक्षप्रीकी निरन्तर उन्नित होतो रहती है। यहाँके चौधरी किसी समय खुदाईका काम करते थे, अपने गुणते उनको पदोन्नित हुई है, और उन्हें उपाधियों मी मिली हैं। कार्य-पटुतामें वे अनेक विषयों में सरदारों से भी वढ गये हैं। यक्षपुरीके विधि-विधानको अगर कविकी भाषामें 'पूर्णचन्द्र' कहा जाय, तो उसके कलक-विभागका भार प्रधानतः चौधरियोपर ही पहता है।

इनके सिवा, एक गुर्साईको हैं, जिन्होंने नाम ग्रहण किया है भगवानका, किन्तु अन्न प्रहण करते हैं सरदारोंका। उनके द्वारा यक्षपुरीका बहुत-फुछ उपकार होता है।

महाहों के जालमें देवसे धभी-कभी अखाद्य-जातिक जलचर जीव आ फँसते हैं। उनसे पेट भरने या अटी भरनेका काम तो होता ही नहीं, ऊपरसे वे जालको तोढ़-ताड़ और जाते हैं। इस नाटकके घटनाजालमें 'निन्दिनो' नामकी एक लड़की ठीक बैसे ही शा पड़ी है। मकरराज जिम जालको औटमें रहते हैं उस जालको यह लड़की शायद ही टिकने है।

नाटकके भारमभें ही, राजाके जालके जगलेके वाहरी बरामटेमें, इस लहकीसे भेंट होगी। जाल कैसा है, उसका स्पष्ट वर्णन करना असम्भव है। जो उसके कारीगर हैं वे ही उसका भेद जानते हैं।

नाट्य-घटनाका जितना हिस्सा हमारे देखनेमें आता है, वह सबका सब इस राज-महलके जंगलेके बाहरी बरामदेका दश्य है। भीतर क्या हो रहा है, सो हम बहुत ही कम जान पाते हैं।

## नन्दिनी

यह नाटक जिस नगरीको आश्रय किये-हुए है उसका नाम है यक्षपुरी। यहाँके मजदूर जमीनके भीतरसे सोना निकालनेका काम करते हैं। यहाँका राजा एक अत्यन्त जटिल आवरणके भीतर रहता है। राज-महलका वह जालका आवरण ही इस नाटकका एकमात्र दश्य है। उस आवरणके बाहर सारी घटनाएँ हो रही हैं।

## निद्नी और मजदूर वालक किशोर

किशोर--निद्नी, निद्नी, निद्नी !

निदनी-- मुक्ते तू ऐसे क्यो पुकारा करता है, किशोर 2 मुक्ते क्या कानोसे सुनाई नहीं देता 2

किशोर—सुनाई देता है सो तो में जानता हू, लेकिन मुझे जो ऐसे पुकारनेमें अच्छा लगता है। और फूल चाहिए तुम्हे १ तो ले आऊँ जाकर १

निदनो-जा जा, अभी लौट जा, देर मत कर।

किशोर—सारे दिन तो जमीन खोद-खोदकर सोना निकाला करता हू, उसीमेंसे जरा-सा समय चुराकर तुम्हारे लिए फूल ले आता हू तो जीमें जी आ जाता है।

निद्नी-पर, मालूम हो जायगा तो वे तुझे सजा ज़ो देंगे !

किशोर—तुम तो कहती थीं कि लाल-कनेर तुम्हें चाहिए-ही-चाहिए! मुझे खुशो इस बातकी है कि यहाँ वह फल आसानीसे नहीं मिलता। बहुत खोजनेपर एक जगह, यहाँके जजालके पोछे सिर्फ एक पेड़ दिखाई दिया है।

नन्दिनी-पेड़ तू मुक्ते दिखा दे, मैं खुद जांकर फूल तोड़ लाया करॅगी। किशोर—ऐसी वात न कहो, निन्दिनो । निन्दिनी, तुम निष्ठ्र न होओ। उस पेड़को छिपा ही रहने दो, मेरी एकमात्र गुप्त बातकी तरह । विशु तुम्हें गीत सुनाता है, वह उसका अपना गीत है। अबसे मैं तुम्हें फूल भेट किया कहाँगा, वह फूल मेरा अपना ही फूल होगा।

निदनी—पर, यहाँके जानवर जो तुम्में सजा देते हैं! उससे मेरी जो छातो फटती है!

किशोर—उसी व्यथासे तो मेरे फूल और-भी ज्यादा मेरे होकर खिलते हैं। मेरे दु:खकी पूँजी तो वही है!

निदनी-पर, तुमलोगोंके इस दु खको मैं कैसे सहू ?

किशोर—दु ख किस वातका १ एक दिन तुम्हारे लिए मैं प्राण दूंगा, निदनी, वार-वार मैं यही सोचा करता हू।

निन्दिनी—तुमने तो मुझे इतना दिया, किशोर, पर मैं क्या दू बताओ १ किशोर—तुम मुझे वचन दो, निन्दिनी, कि मेरे हो हाथसे रोज सवेरे तुम फूल लिया करोगी।

निन्दिनी—अच्छा, दिया वचन । पर, जरा सम्हलकर चलना । किशोर—नहीं, मैं सम्हलके नहीं चलू गा, नहीं चलू गा । उनलोगोकी मारके सामने हो मैं तुम्हें रोज फूल दे जाया करुगा ।

#### अध्यापकका प्रवेश

अध्यापक—जाओ मत, निन्दनी, मुड़के देखो । निन्दनी—क्या है अध्यापक ?

अध्यापक—क्षण-क्षणमें ऐसे चौंकाकर क्यों चली जाती हो 2 जव मनको हिला हो जाती हो तो जरा जवाब देनेमें क्या बिगड़ जायगा 1 जरा ठहरों, दो बात तो कर लू।

निन्दिनी—मुफ्तसे तुम्हें क्या जरूरत ? अध्यापक—जरूरतकी ही बात कहती हो तो वह देखों ! खानके मजदूर नन्दिनी: नाटक

पृथ्वीको छाती चीरकर जहारतका बोम सरपर लादे कीड़ोंकी तरह मुरगके मोतरसे ऊपर चले था रहे हैं। इस यक्षपुगेमे हमारा जो-कुछ धन है सब उस धूल-मिट्टोको नाड़ीका धन है, सोना ! किन्तु सुन्दरी, तुम जो सोना हो सो तो धूल-मिट्टोकी नहीं हो, प्रकाशका सोना हो तुम ! ज़हरतके वन्यनमे उसे कौन बांध सकता है ?

निदनो--- बार-बार वही एक हो बात कहते हो तुम । मुक्ते देखकर तुम्हे इतना आइचर्य क्यों होता है अध्यापक ?

अध्यापक—सवेरे फूलोके बागमे जो प्रकाश आता है उसमे आइवर्य नहीं है, किन्तु पक्की दीवारकी संघमेंसे जो उजाला आता है उसकी बात ही और है। यक्षपुरीमें तुम वैसी ही अकस्मात-प्रकाश हो! तुम्हीं मला यहाँकी बात क्या सोचा करती हो बताना ?

निद्नी—में तो देखकर दग हू, सारा शहर जमीनके अन्दर मुँह डालकर अधेरेमे न-माछम क्या ढूडता फिर रहा है! पातालमे सुरग खोदकर तुमलोग यक्षका धन निकाले ला रहे हो। वह तो बहुत युगोंका मरा-हुआ वन है! पृथ्वीने उसे समाधि दे दो थी।

अध्यापक—इम जो उस मरे-हुए धनकी शव-साधना करते हैं! उसके प्रेतको वश करना चाहते हैं। सोनेके ढेलोको बाँभके वश कर टेनेसे दुनिया हमारी मुठ्ठोमें आ जायगी।

निन्दनी—उसपर फिर अपने राजाको तुमलोगोने एक विचित्र जालकी दीवारसे ढक रखा है, कहीं किसीको माल्यम न हो जाय कि वह भो आदमी है, इसीलिए न! तुमलोगोंकी उस सुरगका अधिरेका ढकना फैंककर उसमें उजाला उँड़ेल देनेको तवीयत होती है, और जो चाहता है कि उस महे जालको तोड़कर भीतरके आदमीको बचा लूं।

अध्यापक—हमारे मुरदा-धनके प्रेतमें जितनी भयहर शक्ति है, उतना ही भयकर प्रताप है हमारे मनुष्योत्तर राजामे !

निद्नी—ये-सब तुमलोगोंकी अपनी गढी-हुई बार्ते हैं। अध्यापक—गढी-हुई तो हैं ही। नगेका कोई परिचय नहीं, कपड़ोंसे ही कोई राजा है तो कोई रक। आओ, मेरे घरमें आओ। तुम्हें तत्त्वकी बात सममानेमें मुफ्ते बड़ा आनन्द आता है।

निन्दनी — तुम्हारे खान-खोदनेवाले मजदूर जैसे खान खोदते-खोदते जमीनमे समाये जा रहे हैं, तुम भी वैसे ही पोधियोमें गड्डा खोदते चले जा रहे हो। मुक्तसे बात करके समयका फिजूल-खर्च क्यों करना चाहते हो १

अध्यापक—हमलोग ैठोस निरवकाशके गड्ढेके पत्ने हैं, घने कामके अन्दर घु से हुए हैं, और तुम हो मुक्त समयके मुक्ताकाशकी सध्या-तारा, तुम्हे देखकर हमारे पख चचल हो उठते हैं। आओ मेरे घरमे, तुम्हारे साथ मुक्ते जरा समय नष्ट कर लेने दो।

निदनी—नहीं, नहीं, अभी नहीं। अभी मैं तुम्हारे राजाको देखने आई हू, जालके भीतर जाकर उसे देखंगी।

अध्यापक—जालके अन्दर तुम नहीं जा सकतीं, वहाँ घुसने नहीं देंगे। नन्दिनी—में जालकी वाधा नहीं मानती। मैं आई हू घरके भीतर घुसनेके लिए।

अध्यापक—जानती हो, निन्दनी, मैं भी एक जालके पीछे रहता हूं। वहाँ मनुष्यका बहुत-कुछ छीज चुका है, सिर्फ पण्डित-मर जाग रहा है। हमारे राजा जैसे भयद्वर हैं, मैं भी वैसा हो भयद्वर पण्डित हूं।

निद्नी मेरे साथ मजाक कर रहे हो तुम १ तुम तो क्तई भयकर नहीं मालूम होते। मैं तुमसे एक बात पूछती हू, ये लोग मुफे यहाँ ले आये, पर रजनको साथ क्यों नहीं लाये १

अध्यापक—हर चीजको टुकड़े-टुकड़े करके लाना ही इनका दस्तूर है। किन्तु मैं पूछता हूं, यहाँके मुरदा-धनके अन्दर तुम अपने प्राणोंके धनको क्यों लाना चाहती हो १

निह्नी—मेरा रखन यहाँ आ जाय तो इनके मुरदा-पिखरके भीतर प्राण नाच उठेंगे!

अध्यापक—एक निन्दिनीको लेकर हो यहाँके सरदार बुद्धि खो बैठे हैं, जसपर राजनके आ जानेसे इनकी क्या दशा होगी 2

#### नन्दिनी: नाटक '

निन्दिनो—ये लोग नहीं जानते कि वे खुद ही कैसे अद्भुत हैं। इनके अन्दर विधाता अगर सहसा एक जोरकी हॅसी हॅस दें तो इनकी हड्डी-पसली सब चकनाचूर हो जा सकती है। रखन विधाताकी वही हँसी हैं।

अध्यापक—देवताकी हॅसी सूर्यका प्रकाश है, उससे बरफ गल जाती है, पर पत्थर नहीं उलता। हमारे सरदारको डिगानेके लिए काफी जोर चाहिए।

निन्दिनी—हमारे रखनका जोर तुम्हारो शिखनी-नदीके समान है। उस नदीको तरह ही वह हॅसना भी जानता है और तोड़ना भी। अव्यापक, मैं तुम्हें आजकी अपनो एक गुप्त खबर सुनाती हूं। आज रजनके साथ मेरी मुलाकात होगी।

अध्यापक — कैसे जाना १

निद्नी—होगी, होगी, आज उससे मेरी जरूर भेंट होगी। खबर आई है!

अध्यापक—सरदारोंकी आँख बचाकर खबर आयेगी किस रास्तेसे १ निद्दनी—जिस रास्तेसे वसन्तके आनेकी खबर आती है उस रास्तेसे ।

नान्दना—जिस रास्तिस वसन्तिक आनका खबर आता ह उस रास्तिस । आज उसमे लग गया है आकाशका रग, पवनकी लीला ।

अध्यापक—इसके मानी हैं भाकाशके रगमे पवनकी लीलामे उड़ती-हुई खबर आई है।

निन्दनी—जब रजन आयेगा तब दिखा दूँगी कि उड़ती-हुई खबर कैसे जमीनपर आ पहुँचतो है।

थध्यापक—रजनका जिक छिड़नेपर निन्दनीको जवान रकता ही नहीं चाहती! खेर जाने दो, मेरे पास तो वस्तुतत्त्व-विद्या है, उसके गहुरमें घुसा जाता हू में, अब बाहर रहनेका साहस नहीं होता। (थोड़ी दूर जाकर वापस आ जाता है) निन्दनी, एक बात पूछता हू तुमसे, यक्षपुरीसे तुम्हे डर नहीं लगता ?

निन्दनी—डर क्यों लगने लगा ? अध्यापक—श्रहणके सूर्यसे जानवर डरते हैं, पूर्ण सूर्यसे नहीं डग्ते। यक्षपुरी ग्रहण-युक्त पुरो है। सोनेक राहुने उसे ग्रस लिया है। वह खुद पूर्ण नहीं है, किसीको पूरा रखना भी नहीं चाहतो। में तुमसे कहता हू, यहां तुम मत रहो। तुम्हारे चले जानेसे ये गड्ढे हमारे सामने और भी ज्यादा मुँह वा देगे, फिर भी कहता हू, भाग जाओ यहाँसे। जहाँके लोग दस्युच्चित करके मा वसुन्धराके आंचलको फाड़-फाड़कर टुकड़े-टुकड़े नहीं करते, वहीं रजनको लेकर तुम सुखसे रहो। (कुछ दूर जाकर फिर लीट पड़ता है) निन्दनी, तुम्हारे दाहने हाथमें यह जो लाल-कनेरका ककण है, इसमेंसे एक फूल तोड़कर दे सकती हो मुझे 2

नन्दिनी-क्यों, क्या करोगे तुम इसका ?

अध्यापक—कितनी ही बार सोचा है मैंने, तुम जो लाल-कनेरके गहने पहनती हो, उसके कुछ-न-कुछ मानी जरूर हैं।

निद्नी—मैं तो नहीं जानतो, क्या मानी हैं।

अध्यापक—शायद तुम्हारे भाग्यपुरुष जानते हैं। इसकी रक्त-आभामें कोई भयका रहस्य निहित है, इसमें सिर्फ माधुर्य ही हो सो बात नहीं।

निदनी-मेरे अन्दर भय ?

अध्यापक—सुन्दरके हाथमे रक्तकी तूलिका दो है विधाताने। माछम नहीं, लाल रगसे तुम क्या लेख लिखने आई हो! मालती थी, मिल्लका थी, चमेली भी थो, किन्तु सब छोड़कर इस फूलको तुमने क्यों चुना १ जानती हो, मनुष्य विना-जाने इसी तरह अपना भाग्य चुन लेता है।

निदनी - रजन मुझे कभी-कभी प्यारसे कहता है लाल-कनेर। मालम नहीं मुझे क्यों ऐसा लगता है कि मेरे रजनके प्यारका रग है लाल! उस रगको आज मैंने गलेमें पहना है, हृदयमें पहना है, हाथोंमें पहना है।

अध्यापक—निन्दनी, इसमेसे एक फूल मुक्ते दो, सिर्फ क्षण-भरका दान, इस रगके तत्त्वको सममनेकी कोशिश करूँगा मैं।

निन्दनी—यह लो। आज रजन आयेगा, उसी आनन्दमे मैं तुम्हें यह देरही हू।

अध्यापकका प्रस्थान

## नन्दिनी : नाटक

## खान-मजदूर गोकुलका प्रवेश

गोकुल — एक बार इधर मुँह तो करो, देखृ ! तुम्हें समफ हो न सका आज तक । कौन हो तुम ?

निन्दिनी—मुझे जो देख रहे हो, उसके सिवा मैं और कुछ भी नहीं। समम्मनेकी तुम्हें जरूरत क्या है ?

गोकुल-वगैर समभे अच्छा नहीं लगता। यहाँ राजाने तुम्हें किस कामके लिए बुलाया है ?

निदनी-विना कामके लिए।

गोकुल—कोई मन्तर जानती हो तुम ! उसमें तुमने फँसा लिया है सबको। सलानासिनी हो तुम ! तुम्हारे इस मुन्दर चेहरेको देखकर जो मुलानेमें आयंगे ने मरेंगे। देख् देख्, तुम्हारी माँगके नीचे यह क्या है ?

नन्दिनी---लाल-कनेरकी मजरी।

भोकुल-इसके मानी ?

निन्दनी-इसके कुछ मानी ही नहीं।

गोकुल—मेरा तुमपर जरा भी विश्वास नहीं। मीतर-ही-भीतर कुछ ठान रखा है तुमने। आजका दिन खतम होनेके पहले ही तुम कोई-न-कोई आफत ढाओगो। इसीसे इतनी सजी-धर्जी फिरती हो। भयकरी, अरी ओ भयकरी।

निन्दनो-में तुम्हे इतनी भयकर क्यो दिखाई दे रही हू 2

गोकुल—तुम्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे कोई लाल-लौकी मशाल देख रहा होऊ! जाऊ, जाऊ, बेवकूफों को सममा दू कि 'सब सावधान, सावधान, होशियार!' [ प्रस्थान

निद्नी (जालके दरवाजेको हिलाती हुई)—सुन रहे हो ?

नेपथ्यसे—नन्दा, मैं सुन रहा हूं। पर, वार-वार तुम मुझे बुलाओं मत, मेरे पास समय नहीं, जरा भी समय नहीं।

निदनी—आज खुशीसे मेरा मन फूला नहीं समाता। इस खुशीको लेकर मैं तुम्हारे घरमे तुम्हारे पास आना चाहती हूँ। नेपथ्यसे—नहीं, घरके अन्दर नहीं; जो कुछ कहना हो, बाहरसे कहो। निन्दनी—तुम्हारे लिए आज मैं कुन्द-पुष्पकी माला गूँथकर लाई हूँ, कमलपत्रसे ढककर!

नेपथ्यसे-खुद पहन लो।

निन्दनी—मुझे अच्छी नहीं लगेगी, मेरी माला है लाल-कनेरकी।

नेपथ्यसे — में पर्वत-शिखरके समान हूँ, शुन्यता ही मेरी शोभा है।

निन्दनी—पर्वत-शिखरकी छातीपर भी मारना भारता है, तुम्हारे गलेमें माला लटकेगी। जाल खोल दो, मैं भीतर आऊँगी।

नेपथ्यसे—नहीं, मैं भीतर नहीं आने द्ंगा। तुम्हें क्या कहना है, जल्दी कहो। मेरे पास समय नहीं है।

निन्दनी—गीत सुन रहे हो १ दूर कोई गा रहा है ! नेपथ्यसे —कैसा गीत १

निन्दिनी--पौषका गोत है। फसल पक चुकी है, काटना है, उसीकी पुकार है।

#### गीत

आओ आओ आओ, तुमको पौष मास है रहा पुकार, आओ हर्ष हृदयमें धार । पको फसऊसे उथल रहा है उसका भरा-पुरा भण्डार, बलि-बलि जाऊँ बारम्बार ।

निद्नी—देखते नहीं, पौषकी धूपने पके धानका लावण्य आकाशमें कैसा फैला दिया है ?

> मदिर पवनसे मत्त हुई अव धान्य-क्षेत्रमें दिग्वधुएँ सब, तपन-किरणका स्वर्ण बिखरकर फैला पृथ्वीके अचलपर, बलि-वलि जाऊँ वारम्बार।

निद्रनी—-तुम भी वाहर निक्रल आओ, राजा, तुम्हें खेतोमे ले चलूं। खेतोका वजी-रव सुनकर हर्षित अम्बर हुआ अपार, कौन रहेगा आज गेहमे<sup>2</sup> खोलो खोलो खोलो द्वार।

नेपथ्यसे—मै खेतोमे जाऊंगा <sup>2</sup> वहाँ मै किस काम आऊंगा <sup>2</sup> निन्दनी—खेतका काम तुम्हारी यत्तपुरीके कामसे वहुत सहज है। नेपथ्यसे—सहज काम ही मेरे लिए कठिन है। सरोवर क्या भरनाकी तरह फेनके नूपुर पहनकर नाच सकता है <sup>2</sup> जाओ जाओ, ज्यादा वात न करो, समय नहीं है।

निन्दनी—अद्भुत तुम्हारी शक्ति है। जिस दिन तुमने मुमे अपने भण्डारमे घुसने दिया था, उस दिन तुम्हारी सोनेकी ईटें देखकर मुमे जरा भा आश्चर्य नहीं हुआ, किन्तु जिस विपुल शक्तिसे तुम उन्हें अनायास ही पहाडकी तरह सजा रहे थे उसे देखकर मैं मुग्ध हो गई थी। फिर भी, में कहूंगी, सोनेके पिण्ड क्या तुम्हारे इन हाथोंके छन्दका वैसा साथ दे सकते हैं जैसा धानके खेत दे सकते हैं अच्छा, राजा, एक बात तो बताओ, दिन-रात जमीनके भीतरके इस मुखा धनको हिलाने-डुलानेमें तुम्हे डर नहीं लगता ?

नेपथ्यसे-क्यो, डर किस वातका <sup>2</sup>

निर्दिनी—प्राणवन्त पृथ्वी अपने जीवनकी चीज स्त्रय ही प्रमन्न होकर देती है। किन्तु, जब तुम उसकी छाती चीरकर मरी-हुई हिंडुयोको ऐश्वर्य समझकर निकाल ठाते हो, तब अन्धकारमेसे मानो किसी अन्धे राक्षसका अभिशाप ले आते हो। देखते नही, यहाँके सभी मानी कुद्ध हो रहे हैं, कोई सन्देह करते है तो डरते हैं 2

नेपथ्यसे — अभिशाप कैसा 2

निदनी—हॉ, अभिशाप ! खूनखराबी और छीनाम्तपटीका अभिशाप । नेपथ्यसे—श्रापकी बात तो मुफ्ते नहीं मालूम । इतना जानता हूँ कि वहाँसे मै अपनी शक्ति ले आता हूँ । मेरी शक्तिसे तुम खुश होती हो, निदनी ?

निदनी—बहुत खुशी होती है मुक्ते। इसीसे तो कहती हूँ, तुम वाहर निकल आओ, जमीनपर पैर रखो, जमीन खुश हो उठेगी!

> जागा है प्रकाश हर्पित-मन धान्य-वालियोपर लख हिम-कण, नहीं समाता धरा-हृज्यमे उमझ है आनन्द अपार, वलि-वलि जाऊँ वारम्बार।

नेपथ्यसे—निद्दनी, तुम क्या जानती हो, विधाताने तुम्हें भी रूपकी मायाकी ओटमे अद्भुत सुन्दर कर रखा है <sup>2</sup> उस मायाकी ओटमेसे छीनकर मै तुम्हें अपनी मुद्दीमे पाना चाहता हूँ, पर किसी भी तरह पकड़ नहीं पा रहा हूँ। मै तुम्हे उलट-पुलटकर देखना चाहता हूँ, अगर ऐसा न कर सका तो तोड़-मरोडकर चकनाचूर कर डालना चाहता हूँ।

निदनी-यह तुम क्या कह रहे हो 2

नेपथ्यसे—नुम्हारी इस लाल-कनेरकी आभाको छानकर अपनी आँखोमें उसका अंजन क्यो नहीं लगा सकता जानती हो <sup>2</sup> मामूली-सी कुछ पॅखिइयोने अपना आँचल ढककर आड कर रखी है इसलिए। इसी तरहकी वाधा तुम्हारे अन्दर है, कोमल होनेसे ही तुम कठिन हो। अच्छा, निस्नो, मुमे तुम क्या सममती हो, साफ-साफ बताओ तो <sup>2</sup>

नन्दिनी—सो और-किसी दिन वताऊँगी। आज तो तुम्हारे पास समय नहीं है, आज जाती हूं।

नेपथ्यसे—नहीं नहीं, जाओ मत, बताती जाओ, तुम मुक्ते क्या सममती हो ?

निन्दिनी—िकतनी वार कह चुकी हूं, तुम मुमे वडे आश्चर्यमय माल्रम होते हो। तुम्हारी सुदृढ बाहुओमे प्रचण्ड बल फूला नही समाता, ऑबीके पहलेके मेघोकी तरह। देखकर मेरा मन नाचने लगता है।

नेपथ्यसे—रंजनको देखकर जो तुम्हारा मन नाचने लगता है वह भी क्या— निन्दनी—उस बातको छोडो, अभी तुम्हारे पास समय जो नही है! नेपथ्यसे—है समय। सिर्फ इतनी-सी बात बताती जाओ ? निन्दनी—उस नाचका ताल कुछ और ही है, तुम समझोगे नही। नेपथ्यसे—समझ्गा। समभना चाहता हूँ मै। निन्दनी—सब बात ठीकसे सममा नही सकती, जाती हूँ मै। नेपथ्यसे—जाओ मत, बताओ, मै तुम्हें अच्छा लगता हूँ या नही ? निन्दनी—हाँ, अच्छे लगते हो। नेपथ्यसे—रजनकी तरह ?

निन्दिनी—घूम-फिरकर वही एक बात! ये-सब बातें तुम समझोगे नही। नेपथ्यसे—कुछ-कुछ समम्प्ता हूं। मै जानता हूं रंजन और मुममें क्या फरक है। मेरे अन्दर सिर्फ जोर ही है, और रंजनमे है जादू!

निन्दनी—जादू तुम किसे कहते हो 2

नेपथ्यसे—सममाऊँ <sup>2</sup> जमीनके नीचे पत्थर लोहा और सोनेके पिण्ड हैं, वहाँ है जोरकी मूर्ति। और उसके ऊपर है कची मिट्टी, उसपर घास उगती है, फूल खिलते है , वहाँ है जादूका खेल। दुर्गममेसे मे हीरा लाता हूँ, मानिक लाता हूँ। किन्तु सहजमेसे मै उस प्राणवन्त जादूको छीनकर नहीं ला सकता।

निदनी—तुम्हारे पास इतना है, फिर भी तुम ऐसे लोभीकी तरह बात क्यों करते हो <sup>2</sup>

नेपथ्यसे—मेरे पास जो-कुछ है वह सब बोमा बना हुआ है। सोनेको जमा-जमाकर स्पर्शमणि नहीं बनाया जा सकता, शक्ति चाहे जितनी भी बढ़ा लू, योवनमें नहीं पहुँच सकता। इसीसे पहरा बिठाकर तुम्हे बॉधना चाहता हूं। रजनकी तरह योवन होता तो मै तुम्हें बिना बॉधे ही बॉध सकता था। मेरा तो जीवन ही बीत गया इसी तरह बन्धनकी रस्सीमें गाँठ देते-देते। हाय रे, और-सब बॉधनेमें आता है, सिर्फ आनन्द ही नहीं आता।

निद्नी—तुमने तो अपनेको ही जालमे वॉघ लिया है, फिर क्यो इतने फड़फड़ा रहे हो, समम्मे नही आता 2 नेपश्यमे — तुम नहीं समक्त सकती। में विशाल मरभूमि हूँ, तुम्हारी जैसी एक छोटी-सी घासकी तरफ हाथ वढाये हुए हूं, में तप्त हूं, में रिक्त हूं, में श्रान्त हूं, में रिक्त हूं, में श्रान्त हूं, मुक्तमें दम नहीं। तृष्णाके दाहरों इस मरुने कितनी उर्वरा भूमिको चाट लिया है, कोई ठीक है! इसमें मरु अपनी परिवि ही बढाता जा रहा है, किन्तु उस जरा-सी दुर्वल घासके अन्वर जो प्राण है उमें वह अपना नहीं बना सकता।

निन्नि — तुम जो अपनेको इतने थके-हुए वताते हो, तुम्हे टखकर तो ऐसा नहीं गाद्धम होता। में तो तुम्हारा प्रचण्ड बल ही देख रही हू।

नेपथ्यसे—निन्दनी, एक दिन बहुत दूर देशमे अपने ही जैसा एक यक्ता-हुआ पहाड देखा था मने। बाहरसे कुछ समक्त ही न नका कि उसके मारेके सारे पन्थर भीतर-ही-भीतर व्यथित हो उठे हे। एक दिन, आधी रातके गहरे सन्नोटेमे भीपण शब्द सुना, ऐसा लगा जैसे किसी देखका दु स्वप्न भीतर-ही-भीतर सुमट-सुमटकर अक्रसात भन्न हो गया हो। सबेरे उठकर देखा कि पहाड़ भ्कम्पके एक ही भारकेमे जमीनमे समा गया है! शिक्तका भार अपने अगोचरमे कैसे अपनेको ही पीस डाखता है, उस पहाडकी हालत देखकर में इस बातको खूब अच्छी तरह समम गया। और, तुम्हारे अन्दर एक चीज देख रहा हूं, वह है उससे बिलवुल उलटी।

निदनी-मेरे अन्दर क्या देख रहे हो <sup>2</sup>

नेपथ्यसे—विश्वकी बॉसुरीमे नाचका जो छन्ट वज रहा है वही छन्द देरा रहा हूं म तुममे !

निदनी-समभ नहीं सकी।

नेपध्यसे—उस छन्दसे वस्तुका विपुत्त भार हलका हो जाता है। उस छन्दसे ग्रह-नक्त्रोका दल भियारी नट-गलकके समान आकाशमे नाचता फिरता है। उसी नाचके छन्द्रसे, नन्द्रिनी, तुस इतनी सहज हो, इतनी छुन्दर हो। मेरी तुलनामे तुम कितनी-सी हो, फिर भी, तुमसे मैं इपी करता हूं!

निहिनी—तुमने अपने हो और-सवोसे छिपाकर अपनेको वैचित कर रखा है। तुम सहज होकर पकडाई क्यो नहीं देते ? नेपथ्यसे—अपनेको गुप्त रखकर मै विश्वके बडे-बडे भण्डारोसे बडी-बडी चीजें चोरी करने बेठा हूँ। किन्तु जो दान विधाताकी मुठ्ठींमे बन्द है, उस दान तक तुम्हारी चम्पा-कली-सी उगली जेसे पहुंच सकती है, मेरा सम्पूर्ण शारीरिक वल बैसे उसके पास तक फटक भी नही सकता। फिर भी, विधाताकी उस बन्द मुठ्ठींको मै खोल्लगा ही।

निन्दनी--तुम्हारी ये-सब वातें मेरी कुछ समम्ममे नही आती। मै जाती हे।

नेपथ्यसे—अच्छा, जाना ; किन्तु, इस जालके वाहर मै अपना हाथ बढाये देता हूं, तुम अपना हाथ एक बार इसपर रखो।

निन्दिनी—नही नही, तुम्हारा सब-कुछ रह जाय भीतर, और सिफ एक हाथ निकल आये वाहर, इससे मुमे डर लगता है।

नेपथ्यसे—मे सिर्फ-एक हाथसे पकडना चाहता हूं इसीलिए तो मेरे पाससे सब भाग जाते हैं। अगर मे पूरा निकलकर तुम्हे पाना चाहू, तो क्या तुम पकडाई दोगी, निस्दिनी <sup>2</sup>

निह्नि — तुमने तो मुम्ने भीतर आने ही नहीं दिया, फिर क्यो ऐसी वातें कर रहे हो ?

नेपथ्यसे—अपने अनवकाशके स्रोतके विरुद्ध खीचकर मै तुम्हें अपने घरमे नहीं लाना चाहता। जिस दिन पालकी अनुकूल ह्वामे तुम अनायास ही आ सकोगी उसी दिन आगमनीका लग्न लगेगा। वह हवा अगर तूफानी हवा हो, तो भी कोई हर्ज नहीं, उसे मै अच्छी ही समझ्रंगा। अभी उसका समय नहीं हुआ।

निह्नी—मैं तुमसे कहती हूं, राजा, वैसी पालकी हवा लायेगा रंजन! वह कही भी जाय, छुट्टी उसके साथ ही रहती है।

नेपथ्यसे—तुम्हारा रंजन जिस छुटीको साथ लिये फिरता है उस छुटीको लाल-क्रनेरके मधुस मधुर कौन बनाये रखती है, मे क्या नही जानता १ निटनी, तुमने मुसे सिर्फ पोली छुटीकी ही खबर टी है, उसे भरनेके लिए मधु मै कहाँसे लाऊ बताओ १

निदनी—अच्छा तो, आज में चल दी। नेपथ्यसे—नही, मेरी वातका जवाव देती जाओ।

निटनी—छुट्टी मधुसे कैसं भर उठती है, इसका जवाव तुम्हें रंजनको देखते ही मिल जायगा। वड़ा सुन्टर है वह।

नेपथ्यसे—सुन्दरका जवाब सुन्दर ही को मिलता है, सुन्दरी ! असुन्दर जवाबको जब छीन लेना चाहता है तब बीएएके तार बजते नहीं, टूट जाते हैं। वस अब नहीं, जाओ तुम, चली जाओ, नहीं तो सुसीबतका सामना करना पड़ेगा।

निदनी—जाती हूं, किन्तु कहे जाती हूं, आज मेरा रंजन आयेगा, आयेगा ! किसी भी तरह उसे तुम रोक नहीं सकते। [ प्रस्थान

# खान-मजदूर फागूलाल और उसकी स्त्री चन्द्राका प्रवेश

फागूलाल—मेरी शराब कहाँ छिपा रखी है चन्द्रा, निकालो। चन्द्रा—आज हो क्या गया तुम्हें! सवेरेसे ही शराव ?

फागूलाल—आज छुट्टीका दिन है। कल उनलोगोका मारगा-चण्डीका व्रत था। आज ध्वजापूजा है, और उसके साथ अस्त्र-पूजा भी।

चन्द्रा---कहते क्या हो १ वे ,ठाकुर-देवता मानते है १

फागूलाल—देखा नही तुमने, उनलोगोका शरावका भण्डार, अस्त्र-शाला और मन्दिर तीनो विलकुल सटे हुए हैं 2

चन्द्रा—सो क्या छुट्टी मिली है तो शराब ग्रुरू कर दोगे <sup>2</sup> गॉबमे रहते थे तब तो खोहारकी छुट्टीमे—

फागूलाल — जंगलमे चिडियाको छुट्टी मिलती है तो वह उडने लगती है , और पिंजडेमे उसे छुट्टी दी जाय तो वह सिर धुनने लगती है। यक्तपुरके कामसे बढकर खतरनाक है छुट्टी, समभी!

चन्द्रा—काम छोड दो न, चलो न गॉवमे, अपने घर । फागूलाल—घरका रास्ता बन्द है, तुम्हें मालूम नही <sup>2</sup> चन्द्रा—क्यो, वन्द क्यो है <sup>2</sup> फागूलाल—हमारे घरसे उन्हें कोई मुनाफा नही मिलता ।

#### नन्दिनी : नाटक

चन्द्रा—हमलोग क्या उनकी जरूरतकी देहसे खूब कसके चुपका दिये गये है, जैसे वानकी देहसे तुष चुपका रहता है <sup>2</sup> हमारे पास वाकी और कुछ बचा ही नहीं <sup>2</sup>

फागूलाल—अपने विद्यु-पागलको तो तुम जानती हो, वो कहता है, वकरेका सावूत रहना सिर्फ उसीके लिए जरूरी है, जो उसे खाते हैं वे हाड-गोड खुर-पूंछ सब अलग करके ही खाते है। और तो क्या, विकि स्थानमें जो वह मै-मै भै-भें किया करता है उसे भी लोग उसकी ज्यादती समभकर आपत्ति करते है। वो देखो, विद्यु-पागल गाना गाता-हुआ इथर ही को आ रहा है।

ही को आ रहा है। चन्द्रा—कुछ दिनसे उसका गला खूब खुल गया है। भी अदा-फागूलाल—हाँ।

चन्द्रा—उसपर निन्दनीका भूत चढ गया है , वह इसके प्राण भी खीच रही है, और गाना भी खीच रही है।

फागूलाल-इसमे ताज्जुबकी क्या बात है 2

चन्द्रा—नहीं जी, ताज्जुब कुछ नहीं। लेकिन तुमें होशियार रहना, सममे, किसी दिन तुम्हारे कण्ठसे भी गाना निकलने लगेगा! उस दिन सुहल्लेवालोकी क्या दशा होगी, भगवान जानें। वो मायाविनी है, जादू जानती है। किसी दिन सवपर आफत ढायेगी!

फागूलाल—विशुपर आफतका भूत आजसे नहीं सवार है, यहाँ आनेके पहलेसे ही वह नन्दिनीको जानता है।

चन्द्रा—अजी ओ विशु-समवी, सुनते जाओ, एक बात सुनते जाओ। कहाँ चले जा रहे हो! गाना सुननेवाले आदमी यहाँ भी एकआध मिल सकते हैं, यहाँ तुम विलक्षल ही घाटेमें रहो सो वात नही।

# विशुका प्रवेश और गाना

मम स्वप्न-तरी खेनेवाली तू कौन, अरी वाले, चचल, पालोमें मादक पवन लगी, गायन-रत प्राण चले पागल।

# रवीन्द्र-साहित्य : ग्यारहवाँ भाग

त् सुध-तुध सुमे भुलाती चल, टगमग निज नाव उलाती चल, निज दूर घाउपर तृ ले चल।

चन्द्रा—तत्र तो कोई उम्मेर ही नहीं, हमलोग तो बहुत ज्यादा नजदीक हैं।

विशु— सठी हें मेरी चिन्ताए, सब छूट चले तो छुट जाये, अपना घूंघट-पट खोल, अरी, लख मुमे डठा हम लोल, अरी, छा दे स्व-हास्यसे प्राण विकल।

चन्द्रा—तुम्हारी सपनेकी नैयाका माँझी कौन है, सो मै जानती हूँ। विद्यु—बाहरसे कैसे जानोगी, मेरी नावमेसे तो तुमने उसे देखा नहीं व चन्द्रा—नैया तुम्हारी म्माधारमे ही दुवायेगी, कहे देती हूँ, तुम्हारी वो लाडली नन्दिनी!

# खान-मजदूर गोकुलका प्रवेश

गोकुल—देखो विद्यु, तुम्हारी उस नन्दिनीके वारेमे मुक्ते वरावर खटका वना रहता है।

विशु-क्यो, क्या वात है ?

गोकुल—वात कुछ नहीं, इसीसे तो खड़का है। यहाँके राजाने खामखा उसे क्यो बुलाया कुछ समम्भमें नही आता। उसका रंग-ढग मेरी कुछ समम्भमे नही आता।

चन्द्रा—समधी, यह हमलोगोकी दु खकी जगह है। यहाँ वो आठो पहर अपना सुन्दरीयना दिखाती फिरेगी, यह हमसे नहीं सहा जाता।

गोकुल—हमलोगोंको सीधे-साढे मोटे चेहरेपर विश्वास है जो वज़नमें भी भारी हो। विशु—यन्तपुरीकी हवा ही ऐसी है जो सुन्दरकी अवजा करा देती हैं। यही सत्यानासकी निशानी है। नरकमें भी सुन्दर है, पर सुन्दरको वहों कोई समभ नहीं पाता; नरकवासियोंके लिए सबसे बडी सजा यही है।

चन्द्रा—अच्छा ठीक है, हम मूर्ख ही सही , पर यहाँके सरदारो तकको वह फूटी आँखो देखे नही सुहाती, सो जानते हो 2

विश्र—देखना, देखना, चन्द्रा, सरदारोकी उन ऑखोकी छूत तुम्हारी ऑखोमें न लग जाय! नहीं तो, हमलोगोको देखकर भी तुम्हारी ऑखें ताल हो उठेंगी। अच्छा, तेरा क्या कहना है फागूलाल 2

" फागूलाल-सची कह भइया, निन्दनीको देखता हू तो अपनी तरफ देखकर मारे शरमके मै गड-गड जाता हूं। उसके सामने मेरी जवान वन्द हो जाती है।

गोकुल-विशु-भाई, उस लडकीको देखकर तुम अपना मन खो बैठे हो, इसीसे तुम्हें दिखाई नहीं देता कि अपने माथ वह कैसे-कैसे कुलज्ज ले आई है। लेकिन अब सममनेमें ज्यादा देर न लगेगी, मै कहे देता हूं!

फाग्लाल—विश्व-भाई, तुम्हारी समिथन जानना चाहती है कि हमलोग शराव क्यो पीते है।

विश्र—खुद विश्वाताकी कृपासे दुनियामे चारो तरफ गरावका चलन है, यहाँ तक कि इनलोगोकी ऑखोंके कशक्तमे भी हम अपनी भुजाओसे काम करते हैं, और ये अपनी बाहुओंके बन्धनसे हमे गराब पिलाती है। जीवलोकमे मेहनत-मजूरी भी करनी पडती है, और उसे भ्लना भी पडती है। शरावके बिना भुलायेगा कौन. 2

चन्द्रा—क्यों नही ! अरे, तुम जेसे जनम-शरावियोके लिए विधाताकी
 दयाका कोई अन्त ही नहीं, उन्होंने शरावका भण्डार स्रोल दिया है !

विश्—एक तरफ भख चाबुक मारती है, प्यास चाबुक मारती है, उसकी जलन कहती है, 'काम करो', और दूसरी तरफ जगलकी हरियाल ने विद्या रखा है जादू, धूपकी सुनहली छुगने फेला रखी है माया, दोनोने मिलकर नशा करा दिया है, कहती हैं, 'छुट्टी है भई छुट्टी है!'

चन्द्रा-इन्हें शराव कहते होगे!

विश्र—जिन्दगीकी शराव है यह। नशा फीका है, पर दिन-रात बना रहता है। सबूत चाहो तो सबूत भी दे सकता हूँ। हम इस राज्यमें और पातालमें सेंघ काटनेके काममें लग गये, इससे हमारा स्वाभाविक नशा वन्द हो गया। इसीलिए तो हमारी अन्तरात्मा बाजारकी शराबके लिए इतनी फडफड़ा रही है। स्वाभाविक साँस लेनेमें जब रुकावट पडती है तभी तो आदमी हाँप-हाँपकर साँस खीचता है।

रस सूख गया है प्राणोका तो तेरे, अतएव मरण-रससे प्याला भर ले रे। वह अग्नि चिताकी गला, गया है डाला, वह सभी जलनकी, अरे, मिटाता ज्वाला, हॅसकर करता रंगीन शून्यको ए रे।

चन्द्रा-चलो न, समधी, हम सब भाग चलें।

विश्च — कहाँ, उस नीले चंदोयेके नीचे, खुले शरावके अड्डेमें <sup>2</sup> लेकिन रास्ता वन्द है। इसीसे तो इस कैदखानेमे चोरीकी शरावपर इतना जवरदस्त झुकाव है। हमारे पास न तो आकाश है, न अवकाश। इसीलिए तो हम अपनी सारी हॅसी-खुशीमें गीत-संगीतको स्रजकी कडी धूपमे चुआकर तरिल आग बनाकर पीया करते हैं। हह हह, जितनी ठोस गुलामी है, उतनी ही ठोस छुट्टी।

तेरा रवि था आच्छन्न सघन नभ-घनमे, दिन तेरे बिनसे हैं अकार्य-साधनमे, आती है आये अत तिमिरमय रजनी; वह छप्त ध्वस्त मादकताकी चिर सजनी, विस्मृति हित दक दे क्लान्त नयन वह तेरे। चन्द्रा — कुन्र भी कही, विशु-समबी, यत्तपुरीमे आकर रमे तुम्हीं लोग हों! हम औरतोंका कुन्न भी नहीं बदला।

विश्चे—गदला नहीं तो क्या । तुम्हारे फूल गये हैं सूख, अब तो 'हाय सोना' 'हाय सोना' के अयाह पानीमें गोते खा रही हो !

चन्द्रा-हरगिज नही।

विशु — मै कहता हू, हाँ। अभागा फागू बारह घण्टेके बाद और भी चार घटे मेहनत करके क्यो जान दे रहा है, सो न तो फागू जानता है, और न तुम। अन्तर्यामी ही जानते है। तुम्हारा 'सोने'का सपना भीतर ही भीतर उसके चानुक लगा रहा है, वो चानुक सरदारकी चानुकसे भी कडी है।

चन्द्रा—अच्छा, तो फिर चले क्यो नही चलते <sup>2</sup> चलो यहाँसे, अपने गाँवको लौट चलें।

विद्यु—इन सरदारोंने सिर्फ लौटनेका रास्ता ही बन्द कर दिया हो, सो नहीं, इच्छा तकका गला घोंट दिया है। आज अगर गाँवमें जाकर रहना भी चाहो तो वहाँ टिक नहीं सकती। कल ही सोनेका नशा तुम्हें यहाँ घसीट लायेगा। अफीमखोर चिडिया जैसे छुटकारा पानेपर भी अपने पिंजडेमें लौट आती है, उसी तरह गाँवसे तुम्हें भाग आना पड़ेगा।

फागूलाल--अच्छा, भाई विशु, तुमने तो एक दिन किताब पढते-पढते आंखें गॅवानेकी भी तैयारी कर ली थी, फिर तुम्हे हम जैसे मूर्खोमे डालकर इदाली किसने थमा दी ?

चन्द्रा—इतने दिन हो गये, पर इस वातका जवाव समधीसे आज तक कोई न पा सका।

फागूलाल-और मजा यह कि वातको जानते सब हैं! विश्य-कौनसी वात <sup>2</sup>

फागूलाल—हमारी भीतरी खबर तेनेके लिए तुम्हें जासूस बनाके रखा गया था।

विशु—सत्र जानते थे तो मुभे जिन्दा क्यो रखा ? फागूलाल—यह भी तो जानते थे कि यह काम तुमसे नहीं हो सकता। चन्द्रा-ऐसे आरामके काममें भी न टिक सके, समधी 2

विश्च—आरामका काम १ किसी सजीव देहके अदीठ-फोडेकी तर्रह उसके पीछे लगे रहना! मैने कहा, देश जाऊँगा, मेरी तबीयत बहुत खराप है। सरदारने कहा, 'ऐसी बीमारीकी हालतमें देश जाओंगे कैसे ? यहीं रहकर कोशिश करो, ठीक हो जाओंगे।' मैने यही कोशिश की, और ठीक हो गया। अन्तमे देखा कि यज्ञपुरीके पेटमे घुसते ही उसका मुँह वन्द हो जाता है, निकलनेका दूसरा कोई रास्ता ही नही। और अब तो उसके आशाहीन प्रकाशहीन जठरमे धीरे-धीरे गलने लगा हू। अब तुममें हममे मेद इतना ही है कि सरदार तुमलोगोकी जितनी वेकदरी करते हैं, मेरी उससे कही ज्यादा करते हैं। फटी पत्तलकी अपेक्षा फूटे भाँडकी इज्जत कम ही होती है।

फागूलाल—इसमे दु.ख किस बातका है, विशु-भइया <sup>2</sup> हमलोग तो तुम्हे सिर-माथे रखते हैं।

विश्य—बात प्रकट होते ही मारा जाऊंगा मै। जहाँ तुमलोगोका प्रेम होगा, वही सरदारकी दिष्ट पडेगी। बेचारी मेढकी टर्रटर्र करके मेढकका चाहे कितना ही स्वागत क्यो न करे, पर उसकी आवाज पहुंचती है सॉपके कानोमे।

चन्द्रा-कितने दिनमें तुम्हारा काम निबटेगा ?

विश्र — पत्रामे तो दिनोका कोई अन्त नहीं लिखा। एकके बाद दूसरा दिन, दूसरेके बाद तीसरा दिन! दिनो दिन सुरंग खोदते ही चलना है, एक हाथके बाद दो हाथ, दो हाथके बाद तीन हाथ। सोना भी, इसी तरह निक्लता ही आता है, एक ढेलके बाद दो ढेल, ढोके बाद तीन, तीनके बाद चार। यस्तुप्रीमे गणितके अंकोका भी अन्त नहीं, एकके बाद दूसरा अंक, दूसरेके बाद तीसरा, तीसरेके बाद चौथा, कतार-सी लगती चली जा रही है। यह कतार किसी अर्थपर नहीं पहुंचती, इसीसे उनकी दिष्टमें हम आदमी नहीं, संख्या हैं। फागू भाई, तुम कौनसी संख्या हो?

फागूलाल—मेरी पीठपर तो लिखा है, मै '४०-फ' हूं।

विद्यु—मै '६९-ड' हूं। गॉवमे या आदमी, यहाँ आकर हो गया हूं 'दस-पचीस' खेलका खाना। हमारी छातीपर जुआका खेल चालू है।

चन्द्रा—समधी, उनके यहाँ सोना तो बहुत इकट्ठा हो गया है, और भी जरूरत है क्या ?

विश्—'जरुरत' नामकी जो चीज है, उसका अन्त है। खानेकी जरूरत है, पेट भरते ही उसका अन्त मिल जाता है। नगेकी जरूरत नही, उसका अन्त भी नही। 'सोने' की जो शराव है, हमारे यत्तराजके लिए वह ठोस शराव है। समभ नहीं सकी है,

चन्द्र(--नही।

विशु—रारावका प्याला हाथमें पडते ही भूल जाते हैं कि भाग्यकी चहारदीवारीके अन्दर हम वन्न है। समक्षते है हमारी बेरोकटोक छुटी ही छुटी है। सोनेकी ईंग्र हाथमें पडते ही यहाँके मालिकको वैसा ही मोह आ घेरता है। वह सोचता है कि सर्वसाधारणकी जमीनका खिचाव वहाँ तक नहीं पहुँचता, असाधारणके आसमानमें वह उड रहा है।

चन्द्रा—नवाननका समय आ रहा है, अब देर नहीं, गॉव-गॉवमें उसकी तैयारियाँ हो रही है। तुम्हारे पैरो पडती हूं, चलों, बर चलें। एक बार सरदारको जाकर अगर—

विश्य—स्त्री बुद्धिमे अभी तक सरवारको तुमने पहचाना नही माल्रम होता है!

चन्द्रा-क्यो, देखनेमे तो वह-

विश्र—बहुत अच्छा है, चमकता है। मकरके बाँत वहे सुन्दर होते है, किसीको पकड़ते वक्त ऐसे जमकर बैठते है कि देखते ही बनता है! मकरराज खुद भी चाहे तो उन्हें ढीठा नहीं कर सकते।

चन्द्रा-लो, सरदार भी आ गये।

विश्र—तब तो वन गया काम ! मेरी बात जरुर सुन ली होगी।
चन्द्रा—क्यो, अभी तो तुमने ऐसी कोई वात नहीं कही, जिससे—
विश्र—समिवन, हम तो 'सिर्फ बात ही करते हैं, पर मानी लगानेका

काम जो उनका है! लिहाजा, किस बातकी चिनगारी किस छप्पडमें आग लगाती है, कोई नहीं जानता।

### सर्दारका प्रवेश

चन्द्रा—सरदार-दादा ! सरदार—क्या नातिन, खबर तो सब अच्छी है ? चन्द्रा—एक दफे घर जानेकी छुट्टी दो न. दादा ?

सरदार—क्यों <sup>2</sup> जो घर दिया है सो क्या तुरा है, तुम्हारे घरसे तो लाख दरजे अच्छा है। सरकारी खर्चसे चौकीदार तक रख दिया गया है। क्या जी, '६६-ड', तुम यहाँ कैसे <sup>2</sup> तुम्हें इनमें देखता हूं तो ऐसा लगता है जैसे बगुलोमें हंस पधारे हो नाच सिखाने!

विश्च-सरदारजी, तुम्हारा मजाक सुनकर गुन्गुदी पैदा नही होती। नचाने-लायक पैरोमें जोर होता तो यहाँसे भाग खडा होता पूंछ उठाकर। तुम्हारे इलाकेमे नचानेका काम कितना खतरनाक है, उसकी नजीर में, देख चुका हूं। ऐसा हुआ है कि सीधी चाल चलनेमे भी पैर कॉपने लगते हैं।

सरदार—नातिनी, एक खुशखबरी है। इनलोगोको अच्छी-अच्छी वातें सुनानेके लिए कनीराम गुसाईको बुलवाया है। इनलोगोकी दक्षिणासे उनका खर्चा चल जायगा। गुसाईजीसे रोज शामको—

पागूलाल—नहीं नहीं, ऐसा न की जिये, सरदारजी । अभी तो शामको शराब पीकर ज्युदा-से-ज्यादा मतवाले होकर उधम ही मचाते हैं, उपदेश सुनानेसे खूनखराबी होने लगेगी।

विश्य—चुप रहो, फागूलाल, चुप रहो।

# गुसाँईका प्रवेश

सरदार—ये लो, कहनेकी देर नहीं कि आ पहुंचे। प्रमु, पालागन। हमारे इन कारीगरोंका कमजोर मन ठहरा, वीच-बीचमें अशान्त हो उठता है। इनके कानोमें जरा'शान्तिका मन्त्र डालियेगा। वडी जरूरत है इसकी। गुसाई—इनलोगोकी वात कह रहे हो <sup>2</sup> अहा, ये तो स्त्रयं कूर्म-अवतार हैं, बोमके नीचे अपनेको दवाये रखते हैं, तभी तो ससार टिका हुआ है ! विचारकर देखते हैं तो शरीर-मन पुलकित हो उठता हैं। बेटा '४७-फ', एक बार सोचो तो सही, जिस मुहसे हम नाम-कीर्तन करते हैं उस मुंहके लिए अब जुटाते हो तुमलोग ! जिस नामावलीको ओढनेसे शरीर पवित्र होता है, उसे तुम्ही लोग बनाते हो खूनका पसीना करके ! यह क्या मामूली वात है ! आशीर्वाद देता हूं, तुमलोग हमेशा इसी तरह हढ रहो, तभी भगवानका दान तुमलोगोके पास हढ बना रहेगा। बेटा, एक बार कण्ठ खोलकर कहो तो 'हिर हिर !' तुमलोगोका सारा बोम हलका हो जायगा। हिरनाम आदावन्ते च मध्ये च।

चन्द्रा—अहा, कैमा मीठा लग रहा है। गुसाँई बाबा, बहुत दिनोसे ऐसी बात नही सुनी। दो, दो, मुझे जरा अपने पाँवोकी घूल तो दो, बाबा!

फागूलाल—अत्र तक हंमलोग दह थे, पर अब तो नहीं रहा जाता। सरदार, इतना ज्यादा फजूलखर्च किसलिए हो रहा है <sup>2</sup> दक्षिणा उगानेकों कहो तो उगा दे सकता हूं, पर यह पाखण्ड हमलोगोसे नहीं सहा जायगा।

विशु—फागूलाल, पागल होओंगे तो वचना सुरिकल है, खामोश रहो, खामोश!

चन्द्रा—इहलोक-परलोक तुम दोनो ही गॅवाने बैठे हो ! तुम्हारी क्या गत होगी, सोचो तो सही ! ऐसी मित तो तुम्हारी पहले नही थी, मैं खुव समक रही हूं, तुमलोगोको उस निन्दनीकी हवा लग गई है।

गुसाई—कुछ भी कहो, सरदार, कैसी सरलता है इनमें ! जो पेटमें हैं सो मुंहमें । इन्हें हम क्या सिखायेंगे, ये ही हमे जिल्ला देगे । समभे 2

सरदार—सममा क्यो नही । और यह भी समम गया हूँ कि ऊथम उठ कहाँसे रहा है। इनका भार मुमे ही लेना पडेगा। प्रभुके चरण बल्कि उस बस्तीमे नाम सुना आवें, वहाँ बढइयोमें जरा-कुछ खिटखिट. शुरू हो गई है।

गुसाई-कौन-सी वस्ती वताई, सरदार 2

सरदार—वही 'ट'-'ठ' वस्ती । वहाँका '७१-ट' है चौधरी ! '६४-गा' जहाँ रहता है उसके वाई तरफवाली वस्ती ।

गुसाँई—सरदार दन्ती 'न' की वस्ती तो फिर भी अभी हिल-डुल रही है, पर मूर्धन्य-'ए।'व।ले तो फिलहाल मधुर रसमे गोते लगा रहे हैं। मन्त्र लेने लायक कान वहाँ तैयार होना ही चाहते है। फिर भी, और-कुछ महीने वहाँ फौज रखना अच्छा है। कारण, नाहंकारात परो रिपु, फौजके दवावसे अहंकारका दमन होता है। उसके बाद हमारी पारी है। तो, अब मै चलूं।

चन्द्रा—प्रभु, आर्शार्वाद दो, जिससे इनलोगोको समुति हो। इनके कसूरपर कुछ ध्यान न देना।

गुसाँई—कोई डर नहीं बेटी, ये लोग बिलकुल ठण्डे हो जायेंगे।

प्रस्थान

सरदार—कहो जी, '६६-ड', तुम्हारी दस्तीके कैसे मिजाज है <sup>2</sup> मुभे तो कुछ दालमे काला माल्स होता है !

विश्य—हो सकता है। गुसाँईजीने उन्हे कूमें-अवतार वताया है, लेकिन शास्त्रका मत है कि अवतारका रूप वदला करता है। कूर्म अचानक वराह हो उठता है, वर्मके वदले निकल पडते है दाॅत, और धीरजके बदले वढ जाती है जिद।

सरदार—हरगिज नही। खैर, सुन लिया, अच्छा ही हुआ। याद रख्रां! प्रस्थान

चन्द्रा—अहा, देखा, सरदार कैसे अच्छे आदमी हैं । सबके साथ हसके बतराते है ।

विशु—मगरके दॉत शुरूमे हॅसते और अन्तमे काटते हैं। चन्द्रा—इसमे काटना कहाँ है ?

विशु—जानती नहीं, इनलोगोने तय किया है कि अबसे यहाँ कारीगरोके साथ उनकी औरते नहीं रह सकेंगी <sup>2</sup>

चन्द्रा--क्यो ?

विशु—उनलोगोके खातेमे हमारी जगह है गिनतीके तौरपर ; और गिनतीके अंकोम नारीका अक गणित-शास्त्रमें मेल नही खाता।

चन्द्रा—हाय राम! उनलोगोके घरमे क्या औरते नही हैं ? उनका कैसे मेल खाता है ?

विश्र—वे भी सोनेकी शरावमें वदहोश है। नशेमें पतियोसे भी वाजी ् मार ले जाती हैं। हमलोग उन्हें दिखाई ही नहीं देते।

चन्द्रा—समधी, तुम्हारे घरमे भी तो स्त्री थी, उसका क्या हुआ ? चहुत दिनोसे कोई खबर ही नहीं मिली ?

विश्र—जब तक जासूसीके ऊँचे ओहढेमे नाम दर्ज था, सरदारिनयोके ऊँचे महलमे ताश खेलनेके लिए उसकी भी पुकार हुआ करती थी। जबसे मैं तुम्हारे फाग्लालके दलमे आया हूँ तबसे उसका भी न्योता बन्द हो गया। उसी बेडजातीके मारे बेचारी मुक्ते छोडकर चली गई!

चन्द्रा-छि छि, ऐसा पाप भी कोई करता है !

विशु—इस पापकी सजामें दूसरे जन्ममे उसे सरदारनी होकर पैटा होना पढेगा।

चन्द्रा—अरे, समधी, देखों देखों, उधर तो देखों जरा! हाथी घोडा पालको । मयूरपखी । जरा देखों भी तो, हैंदिकी झालर कैसी चमक रही है, कैमें अच्छे घुडसवार है। वरछोंकों तो देखों, जैसे स्रजकी चमक चुराये लिये जा रहे हो।

विश-तुम्हीं देखो, सरगरिनं ध्वजापूजाके न्योतेमें जा रही है।

चन्द्रा—अहा, कैसी बूमवाम हे, कैसी-कैसी रंग-विरगी पोणाक है! कैसे अच्छे चेहरे हे! अच्छा, समधी, तुम अगर वो काम नहीं छोडते, तो तुम भी उनके साथ ऐसी ही धूमधामसे निकळते 2 और, तुम्हारी वो स्त्री—

विग्र-हॉ, हमारी भी यही दया होती।

चन्द्रा—अव तुम उनमे गामिल नहीं हो मकते <sup>2</sup> कोई रास्ता नहीं ? विग्र—है रास्ता, मोरीके भीतरने।

नेपध्यते—पागल-भइया !

RII-7

विशु-क्या री, पगली !

फागूलाल--लो, आ गई पुकार निन्दनीकी । अब आज विशु-भइयाके दरसन नहीं मिलनेके !

चन्द्रा--अपने विशु-भइयाकी अब तुम आस छोड दो। अच्छा, समधी, तुम यहाँ कैसे आ चुपके, बताओ तो सही 2

विशु—हु ख हु खसे आ चुपका है, चन्द्रा ! और कुछ नही। चन्द्रा—समधी, तुम इस तरह घुमा-फिराके बात क्यो करते हो 2

विशु--तुमलोग नही समझोगे। अरे, यह ऐसा दु ख है कि जिसे भूलनेके बरावर भी दूसरा दु ख नहीं।

फागूलाल—विद्य-भइया, साफ-साफ वताओ, क्या बात है <sup>2</sup> नहीं तो गुस्सा आने लगता है ।

विश्य—नताता हूं, सुनो। पासके पावनेको छेकर जो हवसका दु ख है, वह पशुका है, और दूरके पावनेको लेकर आकाक्षाका जो दु ख है वह आदमीका है। मेरा वह चिरदु खका दूरका उजाला नन्दिनीके अन्दर चमक उठा है।

चन्द्रा—ये-सब वातें मेरी कुछ समममें नहीं आती, समधी। मे तो एक बात सममती हूं कि जिस स्त्रीको तुमलोग जितना कम सममते हो, वही तुमलोगोको उतना ही ज्यादा खीचती है। हम सीधी-सादी गाँवकी औरतें हैं, इसीलिए हमारी कीमत कम है। फिर भी, किसी तरह तुमलोगोंको सीधे रास्ते ले चलती है। लेकिन, आज कहे देती हूं, याद रखना, यह लडकी लाल-कनेरकी मालाके फन्देमें फाँसकर तुम्हे सत्यानासके रास्तेमें ले जायगी!

# नन्दिनोका प्रवेश

निन्दिनी—पागल-भाई, दूरके रास्तेसे आज सवेरे वे पूसका गीत गाते-हुए खेतकी तरफ जा रहे थे, गीत सुना था तुमने <sup>2</sup>

विद्य--मेरा संवेरा क्या तुम्हारे संवेरेकी तरह है जो मुक्ते गीत सुनने देगा। मेरा संवेरा तो थकी-हुई रातका काड-फेंका-हुआ कूडा-करकट है।

#### नन्दिनो : नाटक

निद्नी—आज खुथीमें मैंने सोचा था कि यहाँके ऊँचे परकोटेपर चढकर उनका गीत सुनूं, उनकी खुशीमें हिस्सा छ। पर कही भी रास्ता नहीं मिला। इसीसे तुम्हारे पास आई हूं।

विशु—मै तो परकोटा नहीं हूं।

निन्दनी—तुम्हीं मेरे परकोटा हो। तुम्हारे पास आकर, ऊँचे चढके में बाहरको देखती हूं।

विशु—तुम्हारे मुंहसे ऐसी बात सुनके आश्चर्य होता है। र्नान्दनी—क्यों ?

विश्व — यत्तपुरीमें घुसनेके बादसे अब तक मुमे ऐसा लगता था कि जीवनसे मैने अपने आकाशको खो दिया है। सममता था कि यहां के दुकड़ों में बंदे-हुए आदिमियों के साथ मुमे एक ही ओखलीमे कूटकर पिण्ड बना डाला गया है, उसमें कहीं भी कोई पोल या संघ नहीं है। इतनेमे तुमने आकर मेरे मुँहकी तरफ इस तरह ताका कि मै तुरन समम गया, मेरे अन्दर अब भी उजाला है कहीं!

निन्दनी-पागल-माई, इस वन्द गढ़के भीतर तुम्हारे-मेरे वीचमें ही थोडा-सा आकाश वचा हुआ है। वाकी सब भरकर ठोस हो गया है।

विशु—उतना-सा आकाश बचा हुआ है इसीसे तो में तुम्हें गीत सुना पाता हूं। गीत

मेरे माने सुननेको तुम मुमे जगाये रखती, खो नींद भगानेवाली ! उरमें मह्के दे-देके तुम सुमको देरा करती,

ओ दु ख जगानेवाली ।

धिर चला अधिरा सारे खग छोटे पंख पसारे नावें आ लगीं किनारे

पर यहाँ विराम कहाँ है ? कल मेरे हिये न पड़ती, ओ दु.ख जगानेवाली ! निह्नी—पागल-भाई, तुम मुमे क्ह रहे हो 'दु ख जगानेवाली' ? विश्र—तुम मेरे समुद्रके अगम्य पारकी दूती हो । जिस दिन तुम यच्पुरीमे आई, उसी दिन मेरे हृदयमें उस नुनखरे पानीकी हवाने आकर धका दिया था।

तुम बीच-बीचमें मेरे सब धन्धों के रुकते ही देतीं नहीं हरनके झों के संस्पर्श हरयका करके ये प्राण सुधासे भरके हट जाती हो सुख हरके नित तुम्ही खड़ी रहती हो मम न्यथा-ओटमें आली, ओ दु ख जगानेवाली !

नन्दिनी—तुमसे एक वात कहती हूं, पागल-भाई। जिस दु खका गीत तुम गाते हो, पहले मुफे उसकी कुछ खबर ही नहीं थी। किसीने कुछ बताया ही नहीं।

विशु-क्यो, रंजनने ?

निद्नी—नहीं । दोनो हाथसे दो-दो डॉड चलाकर वह मुमे तूफानकी नदी पार करा देता है , जंगली घोड़ेपर बिठाकर उसका झोडा पकडकर वह सुमें जंगलके भीतरसे निकाल ले जाता है, अपने ऊपर हमला करते-हुए शेरकी दोनो मौहोके बीच तीर मारकर वह मेरे डरको चुडिकयोमे उडा देता है। जैसे वह नागाई-नदीमें कूदकर बहावसे खेला करता है वैसे ही वह मेरे साथ ऊत्रम मचाया करता है। प्राणोकी बाजी रखकर वह हार-जीतका खेल खेला करता है। उस खेलमें ही उसने मुमें जीत लिया है। एक दिन तुम भी तो उसीमें थे, पर न-जाने क्या समम्फर तुम अचानक उस खेलमेंसे अकेले निकल आये। आते समय कैसे-तो तुमने मेरे मुहकी तरफ देखा, में समझ ही न सकी। उसके बाद, कितने दिन हो गये, तुम्हारा कुछ पता ही नहीं चला। कहाँ गये थे तुम, बताओं तो 2

### नन्दिनी : नाटक

विशु-

गीत

ओ चॉद, दु खके सागरमे ऑस्का आया विपम ज्वार, भर गये लबालब उभय तीर, थे एक सतहमे आरपार, मम तरी रही परिचित तटपर, बन्धन उसका खुल गया वहाँ, ले गई बहाकर वायु उसे किस अविदित दिशिकी ओर कहाँ 2

निद्रनी—उस अपरिचितके किनारेसे यहाँ तुम्हे कौन ले आया सुरंग खोदनेके कामपर 2

विशु—एक लडकी। सहसा तीर खाकर उडता-हुआ पक्षी जैसे जमीनपर आ गिरता है, उसने मुक्ते उसी तरह इस धूलमें ला पटका है। मे अपनेको भूले हुए था।

निन्दनी-तुम्हें वह छू कैसे सकी ?

विशु—प्यासेके लिए पानी जब आशाके अतीत होता है, मरीचिका तभी उसे घोखा देती है। उसके बाद वह गुमराह हो जाता है और अपनेको भूल जाता है। एक दिन पश्चिमके जंगलेमेंसे मैं देख रहा या बादलोकी स्वर्णपुरी, और वह देख रही थी सरदारके महलका स्वर्ण-कलशा। उसने मुक्ते आंखें मटकाते हुए कहा, 'वहाँ मुक्ते ले चलो, देख् तुममें कितना सामर्थ्य है।' मैंने वर्षके साथ कह दिया, 'ले चल्लगा।' ले गया उसे सरदारके महलमे। और तब मुक्ते होश आया!

निन्दनी—मे आई हूं तुम्हें यहाँसे निकाल ले जानेके लिए। तुम्हारी सोनेकी बेडी मै तोडूंगी।

विशु—तुमने जब कि यहाँके राजा तकको डिगा दिया है तो मै तुम्हें कसे रोक सकता हूं ि अच्छा, राजासे तुम्हें डर नही लगता 2

निन्दनी—जालके वाहरसे डर लगता है। पर मैंने जो भीतर जाकर देखा है!

विशु---कैसा देखा ?

निदनी—देखा, आदमी है वह भी, पर विराट विशाल! ललाट है

सतमंजिले मजानके सिहद्वार-सा। भुजाएँ ऐसी लगती हैं बैसे किसी दुर्गम दुर्गके लोहेके अर्गल हो। ऐसा लगा जैसे रामायण-महाभारतमेंसे कोई निकल आया हो!

विशु-भीतर जाकर और क्या देखा ?

नन्दिनी—उसके बार्ये हाथपर एक बाज वैठा था; उसे अड्डेपर विठाकर वह मेरे मुंहकी तरफ देखता रहा। उसके बाद, बाबके परोंमें जैसे वह उंगलियाँ चला रहा था वैसे ही मेरा हाथ ठेकर उसपर धीरे-धीरे हाथ फेरने लगा। थोडी देर बाद पूछ बैठा, 'तुम्हे डर नहीं लगता मुझसे ?' मैने कहा, 'बिलकुल नही।' तब वह मेरे खुले-हुए बालों हैं हाथ डालकर बहुत देर तक चुपचाप आँखे मीचे बैठा रहा।

विशु—कैसा लगा तुम्हे ?

निहानी — अच्छा लगा । कैसा बताऊं ? मानो वह हजार सालका बूढ़ा वृद्धच हो, और मै छोटी-सी चिड़िया। उसकी किसी डालीकी नोंकपर बैठकर मै अगर जरा झूला झूल जाऊं तो जरूर उसका रोम-रोम खुश हो जाय। उस अकेले प्राणको इतनी-सी खुशो देनेमे मुक्ते तो खुक्की ही होती है।

विश्-िफर उसने क्या कहा ?

निदनी—कुछ देर बाद अचानक वह भड़भड़ा उठा; और भालेकी नोंक-जैसी अपनी तीक्ष्णदृष्टिको मेरी आखों में गाड़कर बोला, मैं तुम्हें जानना चाहता हूं।' मेरा सारा शरीर कॉप उठा। मैंने कहा, 'जाननेका क्या है मुझमें। मै क्या तुम्हारी पोथी हूं?' उसने कहा, 'पोधियों में जो कुछ है, मै सब जान चुका हूं, तुम्हे नहीं जानता।' उसके बाद फिर वह न-जाने कैसा व्यय-सा हो उठा, पूछने लगा, 'रंजनके बारेमें मुक्के सब बताओं? उसे तुम कैसा प्यार करती हो?' मैंने कहा, 'पानीके भीतरकी पतवार आकाशके पालको जैसा प्यार करती है, मेरा प्यार वैसा ही है। पालमें लगता है हवाका गीत और पतवारमें जाग उठता है पानीका नाच।' बहुत वहे लालची लड़केकी तरह वह चुपचाप मेरे मुहकी तरफ एकटक देखता रह यथा। फिर सहसा मुक्के चौंकाकर बोल उठा, 'उसके लिए तुम अपने प्राण दे सकती हो ?' मैंने कहा,

#### नन्दिनी : नाटक

'हॉ, अभी तुरत।' सुनते ही मानो वह गरज उठा, बोला, 'हरगिज नहीं।' मैने कहा, 'जरूर दे सकती हू।' उसने पूछा, 'फायदा <sup>2</sup>' मैने कहा, 'मै नहीं जानती।' तब वह भीतरसे फडफड़ाकर बोल उठा, 'जाओ, तुम मेरे घरसे निकल जाओ, जाओ, मेरा काम चौपट न करो, जाओ।' इसका मतलव मेरी समझमें नहीं आया।

विशु—सब बात वह साफ-साफ जानना चाहता है। जिस चीजको वह समभ नहीं पाता, वह उसके मनको व्याकुल कर देती है, इसीसे उसे गुस्सा आ जाता है।

नन्दिनी-पागल-भाई, उसपर दया नहीं आती तुम्हें 2

विशु—जिस दिन उसपर विधाताकी दया होगी उस दिन वह मर जायगा।

निटिनी—नहीं नहीं, तुम नहीं जानते कि जिन्दा रहनेके लिए वह कितना अधीर हो उठा है।

विशु—उसके जिन्दा रहनेके क्या मानी हैं, सो तुम आज ही देख लोगी। माल्रम नहीं तुमसे सहा जायगा या नहीं।

निन्दिनी—चो देखो पागल-भाई, छाया देखो । जरूर सरदारने हमारी चातें छिपकर सुनी होंगी ।

विशु—यहाँ तो चारों ही तरफ सरदारकी छाया है, उससे वचा नहीं जा सकता। हाँ, सरदार तुम्हें कैसा लगा 2

निहानी—उस जैसी मरी-हुई चीज मैने कही नही देखी। ऐसा लगता है जैसे वह जंगलसे काटकर लाया-गया वेत हो। न उसमे पत्ते है, न जड, हड़ी तकमे रस नहीं, सुखकर मानो किसीपर पडनेके लिए कॉप रहा हो।

विशु—प्राणोंपर ज्ञासन करनेके लिए ही प्राण दिये दे रहा है अभागा। नन्दिनी—चुप रहो, सुन लेगा।

विशु—चुप्पीको भी तो वह सुन लेता है, उससे संकट और-भी बढ जाता है। जब खान-मजदूरोंके साथ रहता हूँ तब बातचीतमें सरदारसे सम्हलके चलता हू। इसीसे मुक्ते निकम्मा सममकर अपनी उपेक्षासे उन लोगोंने अव तक मुमे जिला रखा है। अपने डण्डेसे भी वे मुमे नहीं छूते। लेकिन, पगली, तेरे सामने मृन स्पर्धासे फूल उठता है, सावधान होनेमें घृणा-सी लगती है।

नन्दिनी—नहीं नहीं, संकटको तुम न्योता दकर न बुलाओ। लो, सरदार आ गया।

### सरदारका प्रवेश

सरदार—क्यों जी, '६९-ड', समीके साथ तुम्हारा प्रेम है, किसीसे कोई परहेज नहीं, क्यों 2

विशु—और तो क्या, तुम्हारे साथ भी शुरू हो गया था, परहेज करते ही ठन गई।

सरदार-किस विपयकी चरचा हो रही थी 2

विशु—इस वातकी सलाह कर रहे थे कि कैसे तुमलोगोंके किलेमेसे निकलकर भागा जा सकता है।

सरदार—कहते क्या हो, इतनी हिम्मत  $^2$  और कबूल करते हुए भी डर नही  $^2$ 

विशु—सरदार, मनमें तो सब जानते ही हो। पिजडेमा पंछी सीखचोपर जो चोच मारता है सो प्यारसे नहीं मारता। यह बात कबूल की जाय तो क्या, और न की जाय तो क्या 2

सरदार—यह तो जानता हूं कि पंछी प्यारसे चोंच नही मारता, पर कबूल करनेमें डरता नही. यह अय माल्रम हो रहा है।

निहिनी—सरदारजी, तुमने तो कहा था कि आज तुम रंजनको ले आओगे। पर वात तो नही रखी <sup>2</sup>

सरदार-आज ही देख लोगी उसे।

निन्दिनी—सो मै जानती हूं। फिर भी तुमने जो आशा दी, उसके लिए जय मनाती हू तुम्हारी। यह लो कुन्द-फूलकी माला।

विशु—छि छि, माला नष्ट कर दी तुमने । रंजनके लिए क्यों नही रखी ?

नन्दिनी-उसके लिए है माला।

सरदार—होगी क्यो नहीं, गलेमें लटक रही है न! यह जयमाला है कुन्द-फूलकी, यह हाथका दान है , और उसकी वरमाला है लाल-कनेरकी, वह है हृदयका दान। अच्छा है, हाथका दान हाथो हाथ चुक जाना ही अच्छा है, नहीं-तो स्ख जायगा। हृदयका दान जितनी ज्यादा प्रतिक्षामे रहेगा उतनी ही उसकी कीमत बढेगी!

निदनी (जालकी खिड़कीके पास जाकर)—सुनते हो 2

नेपथ्यसे—कहो, क्या कहना चाहती हो 2

नन्दिनी--एक बार खिड़कीके पास तो आओ।

नेपथ्यसे-यह लो, आ गया।

नन्दिनी-मुभे भीतर आने दो, बहुत वार्ते करनी है।

नेपथ्यसे—बार-बार क्यों व्यर्थ अनुरोध करती हो। अभी समय नहीं हुआ। तुम्हारे साथ यह कौन है र रजनका जोडीदार है क्या ?

विशु—नहीं, राजा, मैं रजनका दूसरा पहलू हूं, जिसपर उजाला नहीं पडता। मैं अमावस्या हूं।

नेपथ्यसे—निन्दनीको तुमसे क्या काम है  $^{2}$  निन्दनी, यह तुम्हारा कीन है  $^{2}$ 

निद्दनी—यह मेरा साथी है, मुक्ते गाना सिखाता है। इमीन तो मुक्ते सिखाया है—

> करती हू मै प्रेम, अरे हॉ करती हूं मै प्यार, इस स्वरमें ही वेणु बजाती, करती हू जल-यल गुजार।

नेपश्यसे—यही तुम्हारा साथी है  $^2$  इसे अभी-तुरत अगर तुमसे अलग कर दू तो क्या हो  $^2$ 

निन्दनी—तुम्हारे गलेका सुर अचानक यह कैसा हो उठा <sup>2</sup> ठहरों तुम। तुम्हारा कोई साथी नहीं है क्या <sup>2</sup>

नेपथ्यसे—मेरा साथी । मध्याहके सूर्यका कोई साथी होता है 2

निन्दिनी-अच्छा, जाने दो। मैया री ! तुम्हारे हाथमें यह क्या है ? नेपथ्यसे--सरा-हुआ मेढक।

नन्दिनी--क्या करोगे इसका <sup>2</sup>

नेपथ्यसे—यह मेढक किसी दिन एक पत्थरके कोटरमें घुसा था। उसमें यह तीन हजार वर्ष छिपा बैठा था। इसी तरह कैसे टिका जा सकता है, इसका रहस्य सीख रहा था इससे। किस तरह जीया जा सकता है, सो यह नहीं जानता। आज यह अच्छा नहीं लगा, पत्थरका कोटर मैने तोड़ डाला, निरन्तर टिके-रहनेसे इसे छुटकारा दे दिया। क्या यह अच्छी खबर नहीं है ?

निद्नी-मेरे भी चारों तरफसे तुम्हारा पत्थरका दुर्ग खुल जायगा। मै जानती हूं, आज रंजनसे मेरी भेट होगी।

नेपथ्यसे — तुम-दोनोको तब मै एकसाथ देखना चाहता हूं। निदनी—-पर जालकी ओटमेंसे अपने चश्माके भीतरसे तुम्हें दिखा नहीं देगा।

नेपथ्यसे-धरके भीतर बिठाकर देख्ंगा।

निदनी-इससे क्या होगा ?

नेपथ्यसे-मै जानना चाहता हूं!

निद्नी—तुम जब जाननेकी बात कहते हो तो मुमे कैसा-तो डर-सा रुगता है।

नेपथ्यसे-क्यों ?

निन्दनी—सोचती हू, जिस चीजको मनसे नही जाना जा सकता, सिर्फ प्राणोंसे समझा जा सकता है, उसपर तुम्हे कोई हमददीं ही नहीं!

नेपथ्यसे — उसपर विश्वास करनेकी हिम्मत नहीं होती, डर लगा रहता है कि बादमें कहीं ठगाया न जाऊं! जाओ तुम, मेरा समय नष्ट न करो। — नहीं नहीं, ठहरों जरा। तुम्हारी अलकोके साथ यह जो लाल-करनेका गुच्छा गाल तक उत्तर आया है, इसे मुमें दे दो।

निदनी—इसे लेकर क्या करोगे 2

#### नन्दिनी : नाटक

ने १० थसे — इस फूलके गुच्छेको देखते ही सुभे ऐसा लगता है मानो यह मेरा ही रिक्तम-प्रकाशका शनियह है, फूलका रूप धारण करके आया है। कभी जी चाहता है कि तुमसे छीनकर इसे मै नोंच-तोड़कर फेंक दू, और फिर सोचता हूं, अगर किसी दिन निन्दिनी अपने हाथसे इसकी माला मुमे पहना दे, तो—

नन्दिनी-तो क्या हो 2

नेपथ्यसे—तो शायद मै वड़ी आसानीसे मर सकूंगा।

निन्दिनी—एक आदमी है जो लाल-कनेरको प्राणोसे भी अधिक चाहता है, उसीकी यादमे मैने आज इन फूलोंके करनफूल बनाकर पहने है।

नेपथ्यसे—तो मै तुमसे कहे देता हूं, यह मेरा भी शनिप्रह है, और उसका भी शनिप्रह है।

निन्दनी-कि छि, तुम ऐसा क्यों कहते हो ! मै जाती हूं।

नेपथ्यसे-कहाँ जाओगी 2

नन्दिनी--तुम्हारे किलेके दरवाजेके पास वैठी रहंगी।

नेपथ्यसे-क्यों 2

निन्दनी—रजन जय उस रास्तेसे निकलेगा तो देखेगा कि मै उसके लिए बैठी राह देख रही हूं।

नेपथ्यसे—रंजनको अगर में मसलके धूलमें मिला टूँ, तो फिर तुम उसे पहचान ही न सकोगी!

निन्दनी—आज तुम्हे हो क्या गया है ! मुक्ते झ्ठम्ठको डरा क्यों  $\mathbf{z}$  हो  $\mathbf{z}$ 

नेपथ्यसे—झूठमूठका टर 2 जानती नहीं, मै भयंकर हू!

निदनी—अचानक तुम्हारा यह कैसा भाव! लोग तुमसे डरें, क्या तुम यही देखना पसन्द करते हो <sup>2</sup> हमारे गाँवका श्रीकण्ठ रामलीलामें राक्षस बनता है, वह जब खेलमें उतरता है तो लड़के उसे देखकर डरके मारे काँप बैठते है, पर श्रीकण्ठको इससे बड़ी खुशी होती है! तुम्हारी भी ठीक वहीं दशा है। मुक्ते दैसा लगता है सच्ची बताऊँ <sup>2</sup> नाराज तो न होआंगे?

नेपध्यसे--कहो, क्या कहती हो ?

निदनो—यहाँके लोगोका रोजगार ही है डर दिखाना। इसीसे उन लोगोंने तुम्हें जालमें घेरकर अद्भुत बना रखा है। इस तरह हौआका गुड़ा बने रहनेमे शरम नहीं लगती तुम्हें ?

नेपथ्यसे - क्या वक रही हो, नन्दिनी !

निन्दिनी—इतने दिनोसे जिन्हे तुम वरावर डराते आये हो, किसी दिन वे डरनेमें शरमायेगे। मेरा रंजन अगर यहाँ होता, तो तुम्हारे मुँहपर चुटिकयाँ वजाता-हुआ वह मरनेसे भी न डरता।

नेपथ्यसे—तुम्हारा दुं साहस तो कम नहीं । अव तक मैने जो-कुछ तोड-फोडकर चकनाचूर किया है उसके पहाइसे ऊँचे ढेरपर खड़ा करके तुम्हें दिखा देनेकी इच्छा होती है। उसके वाद—

निन्दनी--उसके वाद क्या <sup>2</sup>

नैपथ्यसे—उसके बाद मे अपना आखिरी तोडना तोड डालना चाहत हूं। अनारके दानोको मसलकर दसों उंगिलयाँ जैसे अपनी सॅबोंमेंसे रस निचोडती हैं, उसी तरह तुम्हें मे अपने इन हाथोसे, —जाओ जाओ, जल्दी भाग जाओ यहाँसे, जल्दी!

नन्दिनी—नहीं, में खडी रहगी यही। करो तुम, क्या कर सकते हो, करो। इस तरह वीभत्स होकर गरजो मत।

नेपथ्यसे—-इच्छा होती है, अभी तुरत तुम्हे मै प्रत्यक्ष प्रमाण दिखा दूं. कि मै कैसा अद्भुत निष्ठुर हू ! मेरे घरमेसे क्या कभी तुमने आर्तनाद नहीं सुना ?

निन्दनी—सुना है, वह काहेका आर्तनाद है 2

नेपथ्यसे—सृष्टिकर्ताकी चातुरीको तोडा करता हू मै। विश्वके मर्मस्थानमें जो-कुछ छिपा हुआ है उसे छीन लेना चाहता हू, उसीके छिन्न प्राणींका रोनह है वह। पेडमें जो आग है उसे चुरानेके लिए पेडको जलाना पडता है। निन्दनी, तुम्हारे भीतर भी हाग है, रगीन आग! किसी दिन जलाकर उसे निकाल्रगा, उसके पहले छुटकारा नहीं।

### नन्दिनी : नाटक

निन्दिनी-क्यों इतने निष्ठुर हो तुम ?

नेपथ्यसे—या-तो मै शाप्त कर्रमा, या नष्ट करूमा। जिसे मै पा नहीं सकता उसपर दया नहीं कर सकता। उसे तोड डालना भी खूब एक तरहका पाना ही है।

भन्दिनी--यह क्या, तुम मुट्टियाँ वॉधकर इस तरह हाथ क्यों निकाल रहे हो ?

नेपथ्यसे—अच्छा, हाय हटाये लेता हूं, भागो तुम, कवूतरी जैसे वाजकी चाया देखके भागती है, भाग जाओ तुम ।

निन्दनी—अच्छा, जाती हूं, अव तुम्हें गुस्सा न दिलाऊगी। नेपथ्यसे—सुनो, सुनो, जाओ मत, सुनो। निन्दनी। निन्दनी! निन्दनी—क्या कहते हो, कहो<sup>2</sup>

नेपथ्यसे—सामने तुम्हारे चंहरेपर है प्राणोक्षी लीला, और पीछे हैं काले-वालोंकी धारा, मृत्युका निरतन्थ करना। मेरे इन हाथोंको उस दिन उसमें डुवकी लगाकर मरनेका आराम मिला था। मौतकी मिठासका और कभी भी मैने इस तरह स्वाट नहीं पाया। तुम्हारे इन काले वालोंके गुच्छोंके नीचे मुह दककर सोनेकी वडी-भारी इच्छा होती है। तुम नहीं जानतीं, में विकास यका हुआ हूं!

निन्निनी—तुम क्या कभी सोते नहीं <sup>2</sup> नेपथ्यसे—सोनेमें डर लगता है। निन्निनी—म तुम्हे अपना पूरा गीत सुना दू।

करती हू में प्रेम, अरे हॉ, करती हूं में प्यार, इस स्वरमें ही वेण बजाती, करती हू जल-थल गुजार। नभ-अञ्चलमें किसके उरमें व्यथा वज रही है उस सुरमे, किसके मजुल हम दिगन्तमें वहा रहे ऑस्की धार। नैपथ्यसे—त्रस, बस, रहने दो, अब न गाओ। निन्दिनी— उस स्वरमें ही सागर-तटपर सीमा बन्धन खोल, दूर कर, उठता डोल अतल उर-कन्दन। उस स्वरमें ही, अरे, अकारण मनमें बजते विस्मृत गायन, विस्मृत हास्य-हदनके तार।

पागल-भाई, मरा-हुआ मेढक छोडकर राजा तो भाग गया। गीत सुननेमें उसे डर लगता है।

विशु—उसकी छातीके भीतर जो बूढा मेढक सब तरहके स्वरोकी छूतसे बचा-हुआ बैठा है, गीत छुनते ही उसका मरनेको जी चाहता है। इसीसे उसे डर लगता है। पगली, आज तेरे चेहरेपर एक तेज देख रहा हूं, मनमें किस चिन्ताका अरुणोदय हुआ है, मुभे नहीं बतायेगी?

निन्दनी—मनमे खबर आ पहुंची है, आज जरूर रंजन आयेगा। विश्व-किथरसे आई निश्चित खबर 2

निन्दिनी—तो सुनो, बताऊं। मेरी खिडकीके सामने अनारके पेड़की डालीपर रोज नीलकण्ठ-चिड़िया आकर बैठती है। मै शाम होते ही धुवताराको प्रणाम करके कहती हूं, उसके पंखोका एक पर मेरे घरमे आकर पड़े तो समझूंगी कि आज मेरा रंजन अयेगा। आज अवेरे उठते ही देखा कि उत्तरी हवामे एक पर उडकर मेरे बिस्तरपर आ पड़ा है। यह देखों, मेरी झातीके ऑचलमे रखा है।

विशु—अच्छा ! इसीसे आज कुंकुमकी टीकी लगाई है ।
निद्यनी—मेंट होनेपर यह पर उसकी पगड़ीमे लगा दूंगी ।
विशु—लोग कहते हैं कि नीलकण्ठका पर जययात्राका शुभचिह है ।
निद्यनी—रंजनकी जययात्रा मेरे हृदयमेसे है ।
विशु—पगली, अब मै जाऊ अपने कामपर ।
निद्यनी—नंही, आज मै तुम्हें काम नही करने दूंगी ।
विशु—तो क्या कर वताओ 2

निन्दनी—गीत गाओ । विशु—क्या गीत गाऊं <sup>2</sup> निन्दनी—प्रतीक्ताका गीत ।

विशु-- गीत

मै सममती हूं युगोसे थी उसे बस चाह मेरी।
राहमें मेरी तभी तो बैठ तुक्रता राह मेरी।
आ रहा क्यों याद रह-रह मधुर संध्याका समय वह
जब कि उसपर पड़ गई थी एक चितवन, आह, मेरी।
राहमें बैठा तभीसे ताकता वह राह मेरी।
कौमुदी-संगीतमे वह चाँद रजनीको वरेगा,
एक इगितसे निंशाका तिमिर-धूंघट-पट खुंजगा,
हाँ, उसी सित-यामिनीमें मिलन होगा चाँदनीमें,
आवरण पलमे हटेगा, रच भी होगी न देरी।

बैठ मेरी राहमें वह ताकता है राह मेरी।

निदनी—पागल भाई, जब तुम गाते हो तो मुभे ऐसा लगता है कि तुम्हारा मुभसे बहुत-कुछ प्राप्य था, पर मै तुम्हे कुछ भी नही दे सकी।

विश्र—तेरे उस 'कुछ-नहीं' देनेको ही मैं ललाटपर लगाकर अपनी राह चला जाऊँगा। थोड़ा-कुछ देनेके दाममे मैं अपनेको नहीं बेंचूंगा। अच्छा, अब तू कहाँ जायगी <sup>2</sup>"

निदनी—सड़कके किनारे, जहाँसे रजन आनेवाला है। वहाँ बैठकर फिर तुम्हारा गीत सुनूंगी। [दोनोंका प्रस्थान

## सरदार और चौधरीका प्रवेश

सरदार—नहीं, इस वस्तीमें रजनको हार्गिज नहीं आने दिया जा सकता। चौबरी—उसे दूर रखनेके लिए ही तो मैं उसे वज्जगढकी सुरंगमें काम कराने ले गया था। सरदार-फिर क्या हुआ 2

चौधरी-किसी तरह काबूमे नही आया। बोला, 'हुकुम मानकर काम करनेकी मेरी आदत नही।'

सरदार-उसी वक्त आदत डलानेमें हर्ज क्या था ?

चौधरी—कोशिश की गई थी। वहे चौधरी कोतवालको ले आये थे। लेकिन उसे तो किसी वातका डर ही नहीं! गलेसे जरा भी कही शासनका सुर निकाला नहीं कि वह हा हा करके हॅस पड़ता है। पूळनेपर कहता है, 'गम्भीरता वेवकूफोंका नकाब है, इसीसे मैं उसे माउका देकर फेंक देना चाहता हूँ।'

सरदार-उसे सुरगके भीतर मजदूरोंसे क्यों नहीं भिड़ा दिया 2

चौधरी—दिया था, सोचा था कि मजबूर होकर काबूमे आ जायगा। पर उलटा हुआ, मजदूर ही कुछ बेकाबू हो गये। उन्हे भडका दिया, बोला, 'आज हमारा खुदाई-नाच होगा।'

सरदार-खुदाई-नाच! इसके मानी 2

चौधरी—रंजनने गाना शुरू कर दिया। मजदूर बोले, 'ढोर्लक कहाँसे लाये ?' उसने कहा, 'ढोलक न सही, कुदाल तो है।' ताल-तालपर कुदाल पड़ने लगी. धूम मचा दी। बड़े चौधरीने खुद जाकर कहा, 'काम करनेका यह क्या वाहियात तरीका है!' रंजनने कहा, 'कामकी लगाम खोल दी गई है, अब उसे हॉकनेकी जरूरत नहीं, दुलकी-नाच नाचता-हुआ खुद-ब-खुद चलेगा वह।'

सरदार-पागल माऌ्म होता है।

चौधरी--विलकुल! मैने कहा, 'कुदाल उठाओ ।' उसने कहा, 'उससे कही ज्यादा काम निकलेगा अगर सारगी ला दो।'

सरदार--तुमलोग तो उसे वज्रगढमे तो गये थे, वहाँसे वह कुवेरगढमें कैसे चला आया <sup>2</sup>

चौधरी—क्या जाने, साहत्र! आखिर सॉकलोसे बॉध दिया गया। पर थोडी देर बाद ही देखा कि जैसेका तैसा! उसे कोई चीज कावू नही कर पातो । और, घडी-घडीमे वह पोशाक वदल डालता है, चेहरा वदल डालता है। वडा ताज्जुव होता है देखक: । कुछ दिन वह यहाँ रह गया तो मजदूर भी सब बेकावू हो जायेंगे।

सरदार—अरे, वो रजन जा रहा है न, गाना गाता हुआ 2 टूटी-फूटो सारंगी भी है। इसकी हिम्मत तो देखो, जरा क्रिपने तककी चेष्टा नहीं!

चौधरी—देखिये न! कव हवालातमेसे निकल आया, पता ही नही। जादू जानता है।

मरहार—जाओ, इसी वक्त पकड लो उसे। देखना, इस वस्तीकी नन्दिनीसे हरगिज न मिलने पावे।

चौधरी—देखते-देखते उसका गुट बढता ही चला जा रहा है। किसी दिन हमलोगों तकको न नचाना ग्रह कर दे!

# छोटे सरदारका श्रवेश

सरदार---कहाँ चले 2

छोटा सरदार-रंजनको पकडने जा रहा हूँ।

सरदार—तुम क्यों जा रहे हो १ मभला सरदार कहा है १

छोटा सरदार—रंजनको देखकर वे भूलभुलैयामें पड गये है, वे उसकी देहसे हाथ ही नहीं लगाना चाहते।

सरदार—सुनो, उसे वॉवनेकी जरूरत नहीं, राजाके महलमे भेज दो। छोटा सरदार—नो तो राजाकी बात ही नहीं मानना चाहता <sup>2</sup> सरदार—उमसे कहो, राजाने उसकी निन्दिनीको मेवादासी बना लिया है। छोटा सरदार—लेकिन राजा अगर—

सरटार--तुम्हे कुछ सोचनेकी जरूरत नहीं। चलो, मै खुट चलता हूं। सबका प्रस्थान

# अध्यापक और पुराणवागीशका प्रवेश

पुराणव।गीश—भीतर यह कैसा प्रलय-काण्ड हो रहा है वताओ तो 2 बडा भयद्वर शब्द है!

**RII-8** 

-

अध्यापक-राजाको शायद अपने आपपर गुस्सा आ गया है। इसीसे वह अपना बनाया-हुआ सब-कुछ तोड-फोडकर चक्रनाचूर कर रहा है।

पुराणवागीश—ऐसा लगता है जैसे बड़े-बड़े खम्मे गिराये जा रहे हों। अध्यापक—सामने जो पहाड़ देख रहे हो, उसक नीचे एक बड़ा-भारी सरोवर था, शंखिनी-नदीका पानी आकर जमता था उसमे। एक दिन उसके बाई तरफका पत्थरका स्तूप धसक पड़ा तो जमा-हुआ पानी पागलके अदृहास्यकी तरह खिलखिलाता-हुआ निकलके चला गया। कुछ दिनसे, राजाको देखकर ऐसा लगता है कि उसके संचय-मरोवरके पत्थरपर जोर पड़ रहा है, उसका पेंदा घसकर कमजोर हो गया है।

पुराणवागीश—वस्तुवागीश, यहाँ तुम मुक्ते कहाँ ले आये, क्यों लाये ? अध्यापक—संसारमें जो-कुछ जाननेका है, सब जानकर राजा उसे हड़प कर जाना चाहता है। मेरी वस्तुतत्त्व-विद्याको उसने चाटकर खतम कर दिया है। अब वह रह-रहकर गुरूतेमें आकर कहता है, 'तुम्हारी विद्या तो सेंघ मार-मारकर एक बार एक दीवार ही निकालती जा रही है। प्राण-पुरुषका अन्त पुर कहाँ है ?' इसीसे सोचा कि अब कुछ दिनके लिए उसे पुराणोमें फॅसा दिया जाय तो अच्छा है। मेरा थैला साफ हो गया, अब पुरावृत्तकी गठकटई चलने दो। सामने देखो, जानते हो, वह कौन जा रही है ?

पुराणवागीश-कौन, धानी-रंगकी साडी पहने वह लड़की 2

अध्यापाक—हाँ, वही । पृथ्वीकी प्राण-पूर्ण प्रसन्नताको अपने सर्वागर्में लपेटे-हुए जा रही है, हमारी निन्दनी है वह । इस यन्नपुरीमें सरदार है, चौधरी हैं, खानके मजदूर है, हम जैसे पण्डित है, कोतवाल है, जल्लाद हैं, मुरदाफरीं रा है, — सबमें एक तरहका मेठ हैं । पर यह बिलकुल बेमेल हैं । चारों तरफ वाजारका शोरगुल है, जैसे सुर बंबा तम्बूरा हो । किसी-किसी दिन उसके चर्ज-जानेकी हवासे ही मेरा वस्तु-चरचाका जाल हट जाता है । और फिर उसमेंसे मेरा मनोयोग जंगली पक्षी री तग्ह फर्र-से उड़ जाता है ।

पुराणवागीश—कहते क्या हो, तुम्हारी पक्षी हुई हिंडूयाँ भी इस तरह आपसमें टकरा जाती हैं ? अध्यापक--असलमें, जाननेके खिचावसे हृदयका खिचाव ज्यादा होते ही पाठशालासे भागनेकी जिद सम्हालना मुश्किल हो जाता है।

पुराणवागीश—अव यह तो बताओ, तुम्हारे राजाके साथ कहाँ भेंट होगी <sup>2</sup>

अध्यापक—भेंट होना मुक्किल है, उस जालके वाहरसे ही वातचीत हो सकती है।

पुराणवागीश-अच्छा ! जालके बाहरसे 2

अध्यापक—नहीं तो क्या । सो भी घूंघटमेंसे जैसे रसालाप होता है वैसे नहीं, खालिस वातचीत हो सकती है। उसके ग्वालघरकी गाये शायद दूध देना नहीं जानती, मक्खन देती हैं।

पुराणवागीश—फालत् वातें छोडकर असल वात वसूल करना ही तो पंडितोंका काम है।

अध्यापक—मगर विधाता ऐसा नहीं करते। उन्होंने असल चीजकी सृष्टि की है नकल चीजके पालनके लिए। वे इजात देते हैं फलकी गुठलीको, और प्यार देते हैं फलके गूदेको।

पुराणवागीश—आजकल देखता हूं तुम्हारा वस्तुतत्त्व सरपट भागा जा रहा है धानी-रंगकी ओर! लेकिन, अध्यापक, तुम अपने उस राजाकी सहते कैसे हो ?

अध्यापक—सच वताऊँ <sup>2</sup> मै उसे प्यार करता हूँ। पुराणवागीश—अच्छा!

अध्यापक—तुम जानते नहीं, वह इतना वडा है कि उसके दोप उसे नप्ट नहीं कर सकते।

#### सरदारका प्रवेश

सरदार—किंदे वस्तुवागीशजी, छॉट-छॉटकर इन्हींको लाये क्या १ इनकी तो विद्यामा वर्णन सुनते ही हमारे राजा एकदम गरम हो उठे !

अध्यापक-कैसे ?

सरदार—राजा कहते हैं, 'पुराण' नामकी कोई चीज ही नही दुनियाँमे, सिर्फ वर्तमान-काल ही आगे बढता जा रहा है।

पुराणवागीश—पुराण अगर नही है तो और-कुछ कैसे हो सकता है ? पश्चात् ही अगर न हो तो सम्मुख कैसे हो सकता है ?

सरदार—राजा कहते हैं, महाकाल नवीनको सामने प्रकाशित करता हुआ चला जा रहा है; पिंडत उस वातको दवा जाते हैं, कहते हैं, महाकाल पुरातनको पीठपर लादे लिये जा रहा है।

अध्यापक—निन्दिनीके निविड यौवनकी छायावीथिकामें राजाने नवीनके माया-मृगको अकस्मात् देख तो लिया है, पर उसे पकड नहीं पा रहे हैं। इसीसे उनका सारा कोथ आ पड़ा है वस्तुतत्त्वपर।

## नन्दिनीका तेजीसे प्रवेश

निदनी—सरदार, सरदार, देखो देखो, क्या है वह <sup>2</sup> कौन हैं वे <sup>2</sup> सरदार—निदनी, तुम्हारी कुन्द-फूलकी माला मै गहरी रातमे पहनूँगा । जब अन्धकारमें मेरा बाहर-आना अस्पष्ट हो उठेगा तब शायद तुम्हारी फूलकी माला मेरे गलेमे भी खिल सकती है ।

निद्दिनी—देखो, जरा आँख खोलके देखो, वहाँ वह कैसा भीषण दृश्य है! प्रेतपुरीका द्वार खुल गया है शायद। प्रहरियोके साथ वे कौन जा रहे हैं वो देखो, राजाके महलके पीछेके दरवाजेसे निकले आ रहे हैं। कौन हैं वे ?

सरदार—उन्हें हम कहते हैं, 'राजाकी जूठन'। नन्दिनी—इसके मानी ?

सरदार—मानी एक दिन तुम भी समभ जाओगी, आज रहने दो। निन्दनी—किन्तु उनके चेहरे तो देखों। क्या वे आदमी हैं <sup>2</sup> उनमे हड्डी-मास प्राण क्या कुछ भी बाकी बचा है <sup>2</sup>

सरदार—सम्भव है कि न बचा हो। नन्दिनी—किसी दिन था ? सरदार--शायद था। नन्दिनी-अव गया कहाँ <sup>2</sup>

सरदार—वस्तुवागीश, तुम सममा सको तो सममा दो, मै जाता हूँ। प्रस्थान

निन्दनी-यह क्या. उन छायाओंमें परिचित चेहरे भी दिखाई दे रहे हैं ! हाँ हाँ, जरूर वे अनूप और उपमन्यु हैं। अध्यापक, ये दोनों भाई हमारे पासके गाँवके रहनेत्राले हैं। जैसा लम्बा-चौडा गठा-हुआ शरीर था इनका, वैसी ही ताकत । सभी इन्हे ताल-तमाल कहा करते थे। आषाढकी शुक्ला-चतुर्दशीको दोनोके दोनों नदीमें नाव-दौडानेकी होडमे बरावर जीता करते थे। हाय-हाय, आज उनकी ऐसी दशा किसने कर दी 2 अरे, शक्छ भी हैं। तलवारके खेलमे सबसे पहले इसीके गलेमे माला पडती थी। (जोरसे पुकारकर) अनूप, शक्ल, इधर देखो, इधर ! मै हूं मै, तुम्हारी नन्दिन, ईशानी-गॉवकी नन्दिन हूं मै। सिर उठाकर देखा नही, अध्यापक, हमेशाके लिए वेचारोका सिर नीचा हो गया है। अरे, कंकू भी है! हाय-हाय-हाय, उस जैसे लडकेको भी ईखकी तरह चूसकर फेंक दिया गया है। वडा लाजुक था बेचारा , जिस घाटपर मै पानो भरने जाया करती थी, उसके ढाळू किनारेपर वैठा रहता था। मने शरारत करके उसे बहुत दु.ख दिया है। ओ ककृ, इवर देख तो सही ऑख उठाके! हाय रे हाय, मेरे एक इशारेसे जिसका खून नाच उठता या उसने आज मेरी पुकार सुनकर जवाब तक नही दिया! गये, गये, सव गये, हमारे गॉवके सव दीए बुम्न गये। अध्यापक, लोहेका चय हो गया, काली जग ही सिर्फ बाकी है। ऐसा क्यों हुआ 2

अध्यापक—निदनी, जिधर सिर्फ राख-ही-राख है, तुम्हारी दृष्टि आज ज्यर ही पढ़ रही है। एक बार शिखाकी तरफ देखो, फिर देखोगी कि उसकी जीभ करेंदी चमक रही है।

निन्दिनी—तुम्हारी वात समझमें नही आती।

अध्यापक—राजाको तो देखा है ? उसकी मूर्ति देखकर, सुना है, तुन्हारा मन सुग्ध हो गया है ?

निन्दनी-होगा क्यो नही । उसका चेहरा अद्भुत-शक्तिका चेहरा है ' अध्यापक—वह 'अद्भुत' जिसकी जमाकी रकम है, यह भीपण-भयानक उसीका खर्च-खाता है। क्रोटे-क्रोटे ये जल-जलके खाक होते रहते हैं , और वह बड़ा होकर जलता रहता है दीपशिखाके समान! यही तत्त्व है बड़े होनेका ।

निन्दनी-यह तो राज्ञसका तत्त्व है।

अध्यापक—तत्त्वपर नाराज होना फजूल है। वह अच्छा भी नही, बुरा भी नही। जो होता है वह होता है, उसके विरुद्ध जाना होनेके विरुद्ध जाना है।

निह्नी-यही यदि मनुष्यका होनेका रास्ता हो, तो नही चाहती मै ऐसा होना। मे उन छायाओके साथ चली जाऊँगी, मुक्ते रास्ता दिखा दो।

अध्यापक-रास्ता दिखानेके दिन आर्थेंगे तब ये ही दिखायेंगे! उसके पहले रास्ता नामकी कोई बला ही नही। देखो न, पुराणवागीश कव धीरेसे सटक गये. कुछ पता ही नहीं। वे सोचते होगे कि भागके वच ं जायेंगे। पर जरा-सा आगे बढते ही समझ जायेंगे कि जालका घेरा यहाँसे लेकर योजनो द्र तक असंख्य खूंटियोसे वंधा-हुआ चला गया है। निन्दनी, नाराज हो रही हो तुम 2 तुम्हारे कपोलपर लाल-कनेरका गुच्छा आज प्रलयकी गोधलि-सा दिखाई दे रहा है।

नन्दिनी (जालके जंगलेको ढकेलकर) -- युनो, युनो !

अध्यापक —िकसे बुला रही हो तुम 2

नन्दिनी--जालके कुहरेसे ढके-हुए तुम्हारे राजाको ।

अध्यापक-भीतरके किवाड वन्द हो चुके हैं, तुम्हारी पुकार सुनाई ही नही देगी।

न निदनी-विशु-पागल, पागल-भाई ! अध्यापक-उसे क्यो बुला रही हो 2 नन्दिनी—अभी तक वह लौटा नहीं। मुमे डर लग रहा है। अध्यापक—कुछ देर पहले तो देखा था तुम्हारे साथ।

निदनी—सरदारने कहा ि रंजनको पहचनवा देनेके लिए विशुकी पुकार हुई है। मै साथ जाना चाहती थी, पर जाने नही दिया। ओह, यह किसका आर्तनाद है ?

अध्यापक—शायद उस पहलवानका है ! नन्दिनी—कौन है वह 2

अध्यापक—वही जगत्प्रसिद्ध गज्जू, जिसका भाई भजन बडे दर्पके साथ राजासे कुरती लड़ने आया था ि फिर उसकी लगोटीका एक सूत भी कही दिखाई नही दिया। उसी गुस्सेमें गज्जू आ धमका ताल ठोककर। मैने उससे गुरूमे ही कह दिया था कि 'इस राज्यमें सुरग खोदना चाहो तो आ जाओ। मरते-मरते भी कुछ दिन जिन्दा रह सकते हो। और अगर पौरुष दिखाना हो तो एक चण भी टिकना मुश्किल है। यह बडी कठिन जगह है।'

निन्दिनी—दिन-रात आदमी पकड़नेके जालकी खगरदारी करके क्या ये सुखी रहते हैं 2

अध्यापक—'सुख'की बात इसमें है ही नहीं, सिर्फ 'रहने'की बात है। इनका वह 'रहना' उतना भयानक-रूपसे बढ गया है कि लाखो आदिमियोपर बिना लदे इनका बोझ सम्हल ही नहीं सकता। इसीसे जाल बढता ही जाता है। इन्हें जो रहना ही है, ये रहेंगे ही।

नन्दिनी—रहना ही है ! रहेगे ही  $^2$  मनुष्यकी तरह रहनेके लिए अगर मरना ही पढे तो उसमें दोष क्या है  $^2$ 

अध्यापक—फिर वही गुस्सा <sup>2</sup> वही लाल-क्रनेरकी झंकार <sup>2</sup> वात खूब मधुर है, फिर भी जो सत्य है सो संत्य ही है। 'रहनेके लिए मरना होगा' कहनेसे सुख मिलता हो, तो कहो। किन्तु रहते वही हैं जो कहते हैं, 'रहनेके लिए मारना होगा।' इसके खिलाफ तुमलोगोका कहना है कि 'इससे मनु-ष्यत्वकी हानि होगी', पर गुस्सेमे भूल जाती हो कि यही मनुष्यत्व है। शेर शेरको खाकर बडा नही होता, सिर्फ आदमी ही आदमीको खाकर फूल उठता है।

### पहलवानका, प्रवेश

निदनी—अरे-रे, देखो देखो, कैना लब्खडाता हुआ आ रहा है बेचारा ! पहलवान, यही लेट जाओ तुम । अन्यापक, देखो तो, कहाँ चोट लगी है ! अध्यापक—बाहरसे चोटके निशान दिखाई नहीं देंगे।

पहलवान—दयामय भगवान, जिन्दगीमें बस एक बार और पा जाऊं जोर, सिर्फ एक दिनके लिए।

अध्यापक-क्यो भाई ?

पहलवान--उस सरदारकी सिर्फ गरदन तोड़नेके लिए। अध्यापक-सरदारने तुम्हारा क्या विगाडा है ?

पहलवान—क्या नहीं बिगाड़ा <sup>2</sup> सव-कुछ तो उसीकी करतूत है। मैं तो लंडना नहीं चाहता था। आज वह कहता फिरता है, मेरा ही दोष है! अध्यापक—क्यो, उसका इसमें क्या स्वार्थ है <sup>2</sup>

पहलवान—सारी दुनियाको शक्तिहीन करके ही ये लोग निश्चिन्त हो सकते हैं। द्यामय भगवान, इतनी शक्ति दो सुक्ते, कि किसी दिन उसकी दोनो ऑरो उपाड सकू, उसकी जीभ खीचके वाहर निकाल छं।

निवनी-अव तुम्हे कैसा माल्म हो रहा है, पहलवान 2

पहलवान—मालूम हो रहा है, भीतरसे विलक्षल पोला हो गया हूं। ये लोग कहाँके राजस हे! जादू जानते हैं। सिर्फ ताकत ही नहीं, भीतरका भरोसा तक चूम लेते हैं। अगर किसी कदर फिर एक यार, हे भगवान, ओ फ्, अगर एक वार, सिर्फ एक दार, – तुम्हारी दया हो तो क्या नहीं हो सकता, – सरदारकी क्वातीमें अगर एक वार दाँत गडा सकूं!

नन्दिनी—अध्यापक, इसे पकडके उठाओं तो जरा, दोनों मिलके इसे अपने घर ले चलें।

अध्यापक—हिम्मत नर्श होती, नन्दिनी । यहाँके नियमानुसार यह अपराध होगा हमलोगोंका ।

निन्दिनी—आदमीको मरने देनेमें अपराध नहीं होगा ? अध्यापक—िम अपरावका दण्ड देनेवाला कोई नहीं है वह पाप हो सकता है, किन्तु अपराध नही । निन्दनी, इन-सब मामलोमेसे तुम बिलकुल निकल आओ । पेड अपनी जड़ोकी मजबून जीभसे जमीनका रस चूसा करते हैं, जहाँ उनका यह हरण-शोषणका काम चलता है, वहाँ वे फूल नहीं खिलाते । फूल खिलते हैं ऊपरकी डालियोपर, आकाशकी तरफ । समभी, लाल कनेर, हमारे यहाँ जमीनके नीचे क्या हो रहा है इसकी खबर लेने तुम न आओ । ऊपरकी हमामे तुम कैसे झूला झूलती हो, यही देखनेके लिए हम उत्सुक है । लो, सरदार आ रहा है । में चल दिया । तुमसे बात करना उसे सहन नहीं होगा ।

नन्दिनी-मेरे ऊपर उसे इतना गुस्सा क्यो है <sup>2</sup>

अध्य।पक-अन्दाजसे कह सकता हूं। तुमने भीतर-ही-भीतर उसके मनके तारको खींचना शुरू कर दिया है, सुर जितना ही नही मिल रहा है, बेसुर उतना ही कडा होकर चीख-चीख उठता है। [ प्रस्थान

#### सरदारका प्रवेश

नन्दिनी-सरदार !

सरदार—निदनी, तुम्हारी वह कुन्द-फूलकी माला मेरे घरमे देखकर गुसाँईजीकी दोनो आँखें,— ये लो, खुट ही आ पहुंचे। प्रणाम प्रभु । वह माला निदनीने दी थी मुमे।

### गुसाँईजीका प्रवेश

गुसाँई—अहा-हा, शुश्र प्राणका दान है भगवानका शुश्र कुन्द-पुष्प ! भ्रोगी-विषयी मनुष्योंके हाथ पडनेपर भी उसकी शुश्रता म्लान नही होती। इसीमे तो पुण्यकी शक्ति और पापीके परित्राणकी भाँकी मिलती है।

निन्दनी—गुसोईजी, इसकी कुछ व्यवस्था कीजिये, वेचारा मरा जा रहा है। इसके जीवनकी घडियाँ अब हैं ही कितनी!

गुसाँई—सब तरफसे विचार करके हमारा सरदार जरूर इसे उतना जिलाये रखेगा जितना इसका जीना आवश्यक है। किन्तु वत्से, इन-सब वातोकी चरचा तुम्हारे मुहसे श्रुतिकट मालम होती है, हम पसन्द नहीं करते। निदनी—इस राज्यमें आदमीके जीनेकी भी हदे बंधी हुई हैं शायद १ गुसाई—हैं क्यो नही! यह पार्थिव जीवन ही सीमावद्ध है। उसीके हिसाबसे भाग-बंटवारा करना पडता है। हमारी श्रेणीके लोगोपर भगवानने दु.सह दायित्व लाद दिया है, उसे वहन करनेके लिए हमारे हिस्सेमे प्राणोका साराश पर्याप्त मात्रामे आना चाहिए। उनलोगोके कम जीनेसे भी काम चल सकता है, क्योंकि उनका भार घटानेके लिए ही हम जीया करते हैं। यह क्या उनके लिए कम बचाव है १

निद्रनी—गुसाँईजी, भगवानने तुमपर इनलोगोके किस उपकारका भारी भार लाद रखा है <sup>2</sup>

गुसाँई—जो प्राण सीमावद्ध नहीं हैं, उनके भाग-बॅटवारेके विषयमे किसीके साथ किसीको लड़ने-भगड़नेको जरूरत ही नहीं होती। हम गोस्वामींगण उन प्राणोका ही रास्ता दिखाने आये हैं। इसीमे अगर वे सन्तुष्ट रहें, तभी हम उनके वन्धु हैं।

निह्नी—तो क्या यह आदमी अपने सीमावद्ध प्राण लिये-हुए इसी तरह अधमरा हुआ पड़ा रहेगा ?

गुसाँई-पदा क्यो रहेगा <sup>2</sup> क्यो सरदार <sup>2</sup>

सरदार—ठीक है। पड़ा हम रहने ही क्यो देंगे <sup>2</sup> अबसे अपने जोरसे चलनेकी इसे जरूरत ही नहीं रहेगी। हमारे ही जोरसे चला करेगा। क्यो रे गज्जू <sup>2</sup>

पहलवान-क्या मालिक <sup>2</sup>

गुसाँई—भगवानको अपार महिमा है, कितनी जल्दी कण्डमे मिठास आ, गई, देखा! अब तो शायड इसे अपने नाम-कीर्तनके दलमे भी भरती किया जा सकता है।

सरदार—जा, 'ह-च्न' मुहल्लेके चौधरीके घर चला जा, वही तेरे रहनेका इन्तजाम कर दिया गया है।

निन्दिनी—यह कैसी बात ! इससे चला कैसे जायगा <sup>2</sup> सरदार—देखो निन्दनी, आदिमयोंको चलाना ही हमारा काम है। हम

जानत हैं, आदमी जहाँ आकर मुहके वल गिर पडता है, जोरमे धका देनेम उसे और-भी थोडा-सा चलाया जा सफता है। जाओ गज्जू!

पहलवान-जो हुकुम।

निहरनी—पहलवान, मै भी चलती हूं चौधरीके घर । वहाँ तुम्हें तो कोई देखनेवाला नहीं है।

पहलवान—नही नही, रहने दीजिये, सरदार नाराज होगे। निदनी—में सरदारकी नाराजीसे डरती नहीं।

पहलवान—में डरता हूं। दुहाई है बहनजी, मेरे संकटको अब और बढाइये नहीं। [ प्रम्थान

निरनी—सरदार, जाओ मत, वताते जाओ, तुम मेरे विशु-पागलको कहाँ है गये हो 2

सरदार—मैं ले जानेवाला कौन हूं! हवा ले जाती है वावलोको, उसे अगर दोप सममती हो तो खार लो कि हवाको धक्के कौन दे रहा है।

निद्रनी—यह कैसा सत्यानासी देश है जी! तुम भी क्या आदमी नहीं हो, और जिन्हें चलाते हो वे भी क्या आदमी नहीं है तुमलोग हवा हो, और वे बादल हैं 2 गुसाँड्रेजी, तुम जरूर जानते हो कि मेरा विशु-पागल कहाँ है 2

गुसाँई—में निश्चय जानता हू, कोई कही भी रहे, सब अच्छेके लिए हैं। नन्दिनी—किसके अच्छेके लिए ?

गुर्ताई—सो तुम नही समझोगी। अरे, झोडो छोडो, यह मेरी जपकी माला है। लो, टूट गई न! अजी ओ मरदार, इस लडकीको तुमलोगोंने—

सरदार—मालम नहीं कैसे इस लडकीने यहाँके कानूनकी दरारमें घर कर लिया है! स्वर्थ हमारे राजा—

गुर्सीई—अजी, अब तो यह मेरी नामावली तकको फाइ देगी मालूम होता है। आफत है। में चल दिया। [प्रस्थान

निदनी—सरदार, तुम्हें इताना ही पडेगा, विशु-पागलको तुमने कहाँ दिपा रखा है ? सरदार-उसे विचारशालामें बुलाया गया है। इससे ज्यादा न युउ भी नहीं कह सकता। छोडो छोड़ो, काम है मुसे।

निन्नी—र्म नारी हूं इसीलिए क्या तुम सुमतं नहीं उरते । स्त्र विजलीके हाय ही अपना वज्र मेजते हैं। में उस वज्रकी लाई हूं गर्पने साथ जो तुम्हारी सरदारीका स्वर्ण-मन्दिर तोष्कर चक्रनाच्छ कर देगा!

सरदार--तो सच वात तुमसे कह जाऊं। विशुको सम्द्रमे डालनेवाली तुम्ही हो।

नन्दिनी-मै!

सरदार—हीं तुम । अब तक कीडेकी तरह जमीनमें गड्टा करके नेनारा चुपचाप चला जा रहा था, उसे मरनेके पख डकर उडना तुम्हींने मिगाया है। समिकी, उन्द्रदेवकी आग ! बहुतोंको स्तीच ले जाओगी तुम सत्याना नके हर तक । उसके बाद अन्तिम फैसला होगा तुममें और हममें। अब ज्यादा देर नहीं है।

निन्दिनी--ऐसा ही हो! पर एक बात बताते जाओ, रजनमे सुकै भिलने दोगे ?

नरदार--हरगिज नहीं।

नन्दिनी—हरिगज नहीं । अच्छा, देख्गी तुममे कितना मागर्थ है। उसके साथ मेरा मिलन होकर ही रहेगा, आज ही होगा, जतर तोगा। देखें, तुम कैसे रोकत हो ।

निद्रनी (जालके जंगलेपर धक्का मान्कर)—सुनंत हो राजा, सुनी ! कहां है तुम्हारी विचारशाला ' तुम्हारा जालका यह दरयाजा भाज नीर टालंगी में। बीन है वह, किनोर े बता तो मुके, जानना है न, अपना विशु कहाँ हैं <sup>2</sup>

#### किशोरका भवेश

किशोर—हो, नन्तिनी अभी नृत्त उसमे तुम्हारी भेंद्र लेकी, असी मनको तुम ठीप कर रची। सालूम नहीं दैसे प्यान प्रहर्सकी गेरा चेपा

## नन्दिनी : नाटक

देखकर दया आ गई और मेरे अनुरोधसे विशुको वह इसी रास्तेसे है जानेके लिए राजी हो गया !

नन्दिनी—प्रवान प्रहरी <sup>2</sup> तो क्या—

किशोर—हाँ, वो देखो, आ रहा है।

निदनी—यह क्या । हाथोमे हथकडी । पागल-भाई, तुम्हे ये लोग इस तरह कहाँ लिये जा रहे हैं  $^2$ 

## वन्दी विश्वनाथको लिये-हुए प्रहरीका प्रवेश

विशु—डरकी कोई बात नहीं, पगली । इतने दिनो बाद आज मेरी मुक्ति हुई है।

निन्दिनी-क्या कह रहे हो कुछ सममामे नही आ रहा।

त्वशु—जब डरते-डरते कदम-कदमपर सम्हलते हुए चलना पड़ता था तब आजाद दिखाई देता था। पर उम आजादीसे बढकर शायद ही कोई बन्धन हो!

निस्ति—क्या दोप किया है तुमने, जो ये तुम्हे बाँधे लिये जा रहे हैं 2

विश्व—इतने दिन बाद आज सच वात कही थी।

नन्दिनी — इसमे दोष क्या हुआ 2

विशु—कुछ भी नहीं।

निन्दनी—तो इस तरह केंद्र क्यों किये गये 2

विशु—इसमे हर्ज क्या है <sup>2</sup> सत्यमे गुमे मुक्ति मिली है , यह बन्धन उसीका सत्य-साक्षी बना रहेगा ।

निदनी—ये लोग तुम्हें पशुकी तरह बाँचे लिये जा रहे है, इनके खुट शरम नहीं आती <sup>2</sup> छि हि, ये भी तो आदमी है ।

विशु—भीतर बडा-भारी एक पशु है जो । मनुष्यके अपमानसे उसका सिर नीचा नहीं होता, बल्कि भीतरके जानवरकी पूछ फूळ-फूलकर हिलती रहती है।

निन्निनी—अरे, उनलोगोने तुम्हें मारा भी है ? यह निशान काहेका है ?

विशु—वायुक मारे हैं, जिस चायुकसे वे कुत्तोंको मारते हैं। जिस रस्सीसे चायुक बनती है उसी रस्सीके सूतसे गुसाँइयोंकी जपकी माला भी बनती है। जब वे भगवानके नामकी माला जपते हैं तब वे इस वातको भूल जाते हैं, पर भगवानको सब पता रहता है।

निन्दनी—सुमे भी ये इसी तरह तुम्हारे साथ बौँ वके ले जायें, भाई मेरे! तुम्हारी मारमेंसे मुमे भी अगर कुछ हिस्सा नहीं मिला तो आजसे मेरे मुंहमें अन्न नहीं रुचेगा।

किशोर—विशु-भइया, मै अगर कोशिश करूं तो जरूर ये तुम्हारे वदले. मुभे छे जा सकते हैं। मुभे आज्ञा दो न, भइया!

विशु-यह तुम्हारा पागलपन होगा, किशोर !

किशोर—सजासे मुमे दु ख नही होगा, मेरी उमर कम है, मैं खुशी-खुशी सब सह सकता हूं।

निहनी-नहीं, किशोर, ऐसी बात मत कहो।

किगोर—निदनी, में आज कामपर नहीं गया, उन्हें पता तो है ही। मेरे पीछे शिकारी कुत्ते लगा दिये हैं। वे मेरा जो अपमान करेंगे उससे मैं वच जाऊंगा।

विश्च—नहीं, िकशोर, अभी पकडाई देनेसे काम नहीं चलेगा। खतरेका एक काम करना है तुम्हें। रंजन यहाँ आया है, जैसे भी हो उसे निकालना ही है। यह आसान काम नहीं!

किशोर—निदनी, तो अब मै विदा चाहता हूं। रंजनसे भेंट होनेपर तुम्हारी कौनसी बात कहनी होगी सो बताओ ?

नन्दिनी —कुछ नहीं कहना। यह लाल-कनेरका गुच्छा दे देना, इसीसे वह सब बात समम जायगा। [किशोरका प्रस्थान

विशु-अब रंजनके साथ तुम्हारा मिलन हो !

निद्नी—मिलनसे अब मुक्ते सुख नही होगा। यह बात मै कभी भी नहीं भूल सकती कि तुम्हें मैने सूने-हाथ विदा किया है। और यह जो बालक किशोर है, भला इसे मै क्या दे सकी ? विश्य—मनमें जो आग जला दी है, उससे उसका भीतरका धन सब प्रकट हो गया है। और क्या चाहिए <sup>2</sup> याद है, नीलकण्ठका पंख रंजनकी पगडीमें लगा देना है!

निद्दनी—यह देखो, मौजूद है मेरे आँचलमे। विशु—प्गली, सुन रही है फसल कटनेका गीत <sup>2</sup> निद्दनी—सुन रही हूं, प्राण रो-रो उठते हैं।

विशु—खेतकी लीला खतम हुई, खेतके मालिक पक्ती फसलको घर लिये जा रहे हैं। चलो, प्रहरी, अब देर न करो।

#### गीत

मौसमर्का अन्तिम फसल यही है भाई, काटो औं धरो समेट इसे तुम सत्वर, वच जाये जो अग्राह्म, तजो तुम, उसको मट्टी होने दो मट्टीमे ही मिलकर।

सिवका प्रस्थान

## चिकित्सक और सरदारका प्रवेश

चिकित्सक—देख लिया। राजा अपने ही ऊपर आप नाराज हो उठे हैं। यह रोग बाहरका नहीं, मनका है।

सरदार - इसका प्रतिकार क्या है 2

चिकित्सक—खूब जोरका एक बक्का लगना चाहिए। या-तो अन्य किसी राज्यसे युद्ध छिड़ जाय, या फिर प्रजामे जबरदस्त उपद्रव शुरू हो जाय, यही एममात्र प्रतिकार है।

सरदार-यानां और-किसीका नुकसान न करने दिया गया तो वे खुद अपना ही नुकसान करेंगे।

चिकित्सक—ये वड़े आदमी हैं, वड़े वच्चे हैं, खेल खेला करते है। एक खेलसे जी ऊन जानेपर तुरत इन्हें दूसरा खेल न सुकाया गया तो ये अपने खिलोंनोको ही तोडना शुरू कर देते हैं। लेकिन, तैयार रहो, सरगर, अब ज्यादा देर नहीं है। सरदार—लज्ञण देखकर मैने पहले ही से तैयारियों कर ली हैं। किन् हाय-हाय, कैसा दु ख है। हमारी स्वर्णपुरी ऐक्येसे ऐसी भर उठी थी कि कहते नहीं बनता! ऐसी बढवारी पहले कभी नहीं हुई, ठीक इसी समय,— अच्छा, तुम जाओ, मुभे सोचने दो। [ज़िकित्सकका प्रस्था

चौधरीका प्रवेश

चौधरी—सरदार साहब, मुभे बुलाया था १ में 'अ'-मुहल्लेका चौधरी हूं सरदार—तुम्ही हो तीन-सौ-इक्कीस १

चौधरी--मालिककी कैसी गजबकी याद्दास्त है। मुम्म जैसे नाचीजके भी नहीं भूलते।

सरदार—देशसे मेरी स्त्री आ रही है। तुम्हारे मुहल्तमे डाक बदलेगी बहुत जल्द उन्हे यहाँ पहुंचा देना।

चौधरी—हमारे मुहल्लेमें गाय-वैलोंमें मरी फैल गई है, मालिक, गाई खीचनेवाले बैलोका विलक्षल ही अभाव है। खैर, कोई वात नहीं, खान मजदरोको लगा दिया जायगा।

सरदार—कहाँ पहुंचाना है जानते हो न <sup>2</sup> वगीचेत्राले मकानमें, जहा सरदारोका आज खाना-पीना है।

चौधरी—जो आज्ञा, पर एक अर्ज है, जरा भ्यान दीजियेगा। वो जो जो '६६-ड' है, जिसे लोग विद्यु-पागल कहते है, उसके पागलपनका अब जल्द सुधार होना चाहिए।

सरदार—क्यो, क्या वात है १ तुमलोगोपर कोई जुल्म करता है क्या १ चौधरी—वैसे तो कुछ नहीं, पर हाव-भावसे—

सरदार—सब ठीक है, कोई फिकर नही । समसे !

चौधरी—समम गया। एक वात और है, वो जो '४०-फ' है न, '६६-ड' से बहुत ज्यादा घुल-मिल रहा है।

सरदार-सुमे खयाल है।

चौधरी—हुजूरका खयाल पक्का है। फिर भी मब तरफ निगाह रखनी एडती है, नहीं कोई चूक न हो जाय। देखिये न, एक हमारा '६५' हैं, गॉवके नातेसे मेरा फूफा-समुर लगता है, जो अपनी पसलीकी हिंडुयोंसे हुजूरके झाड्यरदार की खडाऊ वनानेको तैयार है, उसकी खैरख्वाही देखकर खुट उसकी खी मारे शरमके सिर झुका लेती है। लेकिन आज तक कभी—

सरदार-उसका नाम वहे रजिस्टरमे दर्ज हो चुका।

चौंबरी—खैर, वेचारेकी इतने दिनोकी सेवा सार्थक हुई। यह खबर उसे जरा सावधानीके साथ सुनानी है, उसके मिरगीकी वीमारी है न, सुनके कही—

सरवार-अच्छा, ठीक है, तुम जाओ जल्दी।

चौघरी—और एक आदमीकी बात कहनी है। वो अगरच मेरा अपना साला है, लेकिन उसकी मा मर जानेके बादसे मेरी स्त्रीने ही उसे पाल-पोसकर बड़ा किया है फिर भी जब कि मालिकका नमक—

सरदार-उसकी बात कल होगी, तुम जल्दी जाओ।

चौधरी—ममले सरदार साहव आ रहे हैं। उनसे मेरे वारेमे जरा कह दीजियेगा। मुम्मपर उनकी अच्छी नजर नहीं है। मेरा खयाल है, हुजूर, '६ ६-ड'का जब मालिकोमे उठना-बैठना था तब उसने मेरे नामसे—

सरवार-नहीं नहीं, उसने कभी तुम्हारा नाम भी नहीं लिया।

चौयरी—यही तो उसकी चालाकी है। जो आदमी नामी है उसके नामको दवाकर ही उसे मारा जाता है। दॉव-पेचसे इशारेसे चुगली करना तो अच्छा नही लगता। यह बीमारी है हमारे '३३' में । उसके तो और कोई काम ही नहीं, जब-है-तब मालिकोंके कान भरना। उर लगता है, कब किसके नाम क्या बना बैठे, कोई ठीक नहीं उसका। और उसका खुदका ऐसा हाल है कि—

सरदार-आज वक्त नहीं है, तुम जाओ जल्दी।

चोधरी—अच्छा, पालागन। जाता हूं। (फिर लोटकर) एक बात भल गया, उस मुहल्लेका '==', थोडे ही दिन हुए वह तीस रुपयेपर भरती हुआ था, दो साल पूरे भी न हो पाये कि वह ऊपरी आमट समेत उन्छ-नहीं तो हजार डेट-हजार कमा लेता है। मालिकोका भोला मन ठहरा, देवताओं की तरह कोरी स्तुतिसे ही खुश हो जाते हैं। साष्टाङ प्रणामश्री बहार देखते ही— १र्दर

ं सरदार—आज अब वक्त नही रहा, तुम जाओ जल्दी।

चौधरी—मेरे भी तो दया-धर्म है, मै उसकी रोजी मारनेके लिए नहीं कहता; लेकिन उसे खजानेमे रखना ठीक है या नहीं. सो हुजूर विचार देखियेगा। हमारा विष्णुदत्त उसकी सब खबर जानता है। उसे बुलाकर—

सरदार—आज ही बुलाऊंगा, तुम जाओ।

चौधरी—हुजूर, मेरा ममला लड़का अंव लोयक हो गया है। मालिक साहबको पालागन करने आया था, तीन दिन आकर लौट गया है, हुजूरके क्कीन नहीं मिले। मनमें वडा अफसोस कर रहा-था। हुजूरकी पतोहूने अपने हाथसे हुजूरके लिए आमका अचार और—

सरदार-अच्छा, परसो मेज देना, भेट हो जायगी।

[ चौधरीका प्रस्थान

## ्मभले सरदारका प्रवेश

ममला सरदार—बाजेबाले और नाचनेवालियोंको तो बगीचे रवाना कर आया।

सरदार-और, रंजनका क्या किया 2

ममला सरदार—ये सब काम मुभसे नहीं करते बनते। छोटे सरटारने खुद अपने ऊपर भार है लिया है। अब तक शायद उसे—

सरदार-राजा क्या-

ममन्त्रा सरदार—राजा जरूर उसे समम नहीं सके हैं। उन्होंने समझा होगा, – लेकिन राजाको इस तरह धोखेमें रखना मैं तो उचित नहीं समझता।

सरदार—राजाके प्रति कर्तव्य पालनके लिए ही राजाको जरूरतके माफिक धोखेमें रखा जाता है। उसकी जिम्मेदारी मेरी है। अवकी वार केकिन उस लड़कीको जल्दसे जल्द—

ममला सरदार— नहीं-नहीं, ये सब बातें मुमसे नी कहिये। जिस चौधरीपर इसका भार सौंपा गया है वह लायक आदमी है, वह किसी भी गन्दगीसे नहीं डरता। सरदार—कनीराम गुसाँईको माळ्म है रजनकी वात <sup>2</sup> मम्मला सरदार—अन्दाजसे माळ्म सब है, पर वे साफ-साफ जानना नहीं चाहते ।

सरदार-क्यों ?

ममला सरदार—इस डरसे कि कहीं 'माछ्म नही' कहनेका रास्ता न वन्द हो जाय।

सरदार-हो जाय तो क्या है?

ममला सरदार—सममे नहीं, सरदार है हमारे तो सिर्फ एक ही चेहरा है, सरदारों चेहरा। किन्तु उनके एक तरफ है गुसाई, और दूसरी तरफ है सरदार! नामावली जरा-सी उघड़ते ही उसका मेर खुल जाता है। इसीसे सरदारी-वर्म उन्हें अपने अगोचरमें पालन करना पड़ता है, और इससे नाम जपते वक्त भीतरसे ज्यादा विरोध भी नहीं उठता।

सरदार-नाम जपना छोड़ ही देता तो क्या था।

ममाला सरदार—पर भीतरसे मन जो उसका धर्मभीरु है, खूनमें चाहे जो भी हो। इसीसे, स्पष्टरूपसे नाम जपने और अस्पष्टरूपसे सरदारी करनेमें उसे आराम मिलता है। वह मौजूद है इसीसे तो हमारे देवता आराममें है, उनका कलंक ढका हुआ है, नहीं तो चेहरा अच्छा नहीं दिखाई देता।

सरदार-पर में देखता हूं, तुम्हारे खूनके साथ भी सरदारी खूनका मेल नहीं वैठा।

ममाला सरदार—खून सूखनेपर फिर कोई डर ही नहीं रहेगा, अब मी उसकी आशा है। पर तुम्हारे उस '३२९' को आज भी में नहीं सह सकता। जिसे दूरसे चिमटेसे छूनेमें भी नफरत होती है, उसे भरी समामें जब मित्र कहकर छातीसे लगाना पडता है, तब किसी तीर्थ-जलमें नहानेके बाद भी अपनेको शुद्ध सममानेकी भीतरसे इच्छा नहीं होती। वो देखो, निन्दनी आ रही है।

\* सरदार—चलो अव, यहाँसे चल दें।

## रवीन्द्र-साहित्य : ग्यारहवां भाग

😘 मक्तला सरदार—क्यों, डर किस बातका 2

सरदार—तुमपर विश्वास नहीं होता , मै जानता हूं, तुम्हारी ऑखोमें नन्दिनीका नशा छा गया है।

ममला सरदार—लेकिन तुम यह नहीं जानते कि तुम्हारी आंखोंमें भी कर्तव्यके रंगके साथ लाल-क्रनेरका रंग भो थोड़ा-बहुत मिल गया है; और उसीसे ललाईने इतना भयंकर रूप धारण कर लिया है।

सरदार—सो हो सकता है। मनकी बात मन खुद भी नही जानता।
तुम चले आओ मेरे साथ। [दोनोंका प्रस्थान

## नन्दिनीका प्रवेश

निदनी—देखते-देखते सिन्द्री मेघोंसे आजकी गोधूिल रंगीन हो उठी है। यही क्या हमारे मिलनका रंग है १ मेरी मॉगका सिन्द्र मानो सारे आकाशमें फैल गया है। (जंगलेपर हाथ मारती हुई) सुनो, सुनो, सुनो! दिन-रात मै यही पढ़ी रहूंगी जब तक तुम नही सुनोगे।

#### गोसाँईका प्रवेश

गुसाँई--किसे पुकार रही हो ?

नन्दिनी—नुमलोगोंका जो अजगर क्रिपे-छिपे आदमी निगला करता है उसे।

गुसाँई—राम राम राम, भगवान जब कोटोको मारते हैं तब उसे वे छोटे मुंह बड़ी बात देकर ही मारते हैं। देखो, नन्दिनी, तुम निश्चित समसना, मै तुम्हारा मंगल ही चाहता हू।

निह्नि असे मेरा मंगल नही होगा।
गुसाई आओ मेरे मन्दिरमे, तुम्हें नाम सुनाऊंगा।
निह्नी सिर्फ नाम छेकर मै क्या करुंगी ?

गुसाई-मनमे शान्ति पाओगी।

निदनी—शान्ति अगर पाऊँ तो धिकार है मुमे, धिक्कार है ! मैं इस दरवाजेपर ही धरना दिये बैठी रहुंगी। गुसाँडे—देवताकी अपेचा आदमीपर तुम्हारा विश्वास ज्यादा है 2 निन्दनी—तुम्हारा तो वही ध्वजन्ण्डका देवता है, वह किसी दिन भी नरम न होगा। किन्तु जालकी ओटमें क्रिपा-हुआ आदमी क्या हमेशा जालमे ही वन्द रहेगा 2 जाओ, जाओ, जाओ। आदमीके प्राणोंको चीर-फाडकर उन्हें 'नाम' से वहलानेका रोजगार ही है तुम्हारा!

[ गुसर्इिका प्रस्थान

## फागूलाल और चन्द्राका प्रवेश

फागूलाल—विशु तुम्हारे साथ आया था, अव वह कहाँ है  $^2$  सन्व-सन्व वताओ  $^2$ 

निन्दनी-उसे केंद्र करके हे गये हैं।

चन्दा—डाइन, तूने ही उसे पकडवा दिया है, तू उनलोगोंकी जासूस है! - निन्दनी—हाय-हाय-हाय, तुम्हारे मुंहसे ऐसी वात निकली कैसे ?

चन्द्रा---नही-तो यहाँ तरा काम क्या है। तू ही तो सबको फुसला-फुसलाकर फॅसाती फिरती है।

फागूलाल — यहाँ सब-कोई सबको सन्देह करते है, सगर फिर भी मैं तुमपर विश्वास करता आया हू। मन-ही-मन मै तुमको, — खेर जाने दो। लेकिन आज मेरा मन कुछ और ही सोच रहा है।

निर्नी—सो हो सकता है, मेरे माथ रहनेसे ही शायद वह आफतमें फम गया हो। तुम्हारे पास वह ठीक था, उसने खुद भी यही वात कही थी।

चन्द्रा-तो क्यों ले आई उसे फुसलाकर १ सत्यानासिन !

निदिनी-- उसने कहा था जो, वह मुक्ति चाहता है।

चन्द्रा-अच्छी मुक्ति दी तूने उसे !

निन्दनी—मे तो उसकी सब वार्ते समक्त नही पाती, चन्द्रा। उसने क्यों मुमसे कहा, सकटके तलेमे हूव जानेमे ही मुक्ति है। फागूलाल, सुरक्षाकी मारसे जो मुक्ति चाहता है, उसे मै कैसे बचा सकती हू 2

चन्द्रा--ये-सब वातें मे नहीं सममती। अगर उसे वापस न ला सकी

## रवोन्द्र-साहित्य : ग्यारहवाँ भाग

ता तू मरेगी, मरेगी । तेरे इस सुन्दर चेहरेको देखकर मै भुलावेमें नहीं आनेकी ।

फाग्लाल—चन्द्रा, झूठमूठको वकवाद करनेसे फायदा <sup>2</sup> चलो, हम कारीगरोके मुहल्लेसे दलवल जुटा लाये। जेलखानेको तोडकर आज हम चकनाचूर कर देगे।

निन्दनी—मैं भी चल्लंगी तुम्हारे साथ।
फागूलाल—तुम किसलिए जाओगी <sup>2</sup>
निन्दनी—तोडनेके लिए।
चन्द्रा—वस, रहने दो, बहुत तोड़ चुकी हो, मायाविनी, डाइन कहीकी!

## गोकुलका प्रवेश

गोकुल-सबसे पहले तो इस डाइनको जलाके मारना है।

चन्द्रा—मारोगे <sup>2</sup> नहीं, तो-फिर सजा ही क्या हुई <sup>2</sup> अपने जिस रूपसे यह सबका सत्यानास करती है उस रूपको ही मिटा दो। खुरपेसे जैसे घाम छीलते हैं वैसे इसके रूपको ही छील दो।

गोकुल—सो छील सकता हूं। एक बार इस हथौडीका नाच— फागूलाल—खबरदार! इसकी देहसे हाथ लगाया तो—

नन्दिनी—फागूलाल, तुम ठहरो। यह डरपोक है, मुझसे डरता है, इसीसे मुभे मारना चाहता है। मै इसकी मारसे डरती नही। क्या कर सकता है, करे यह, कायर कहीका

गोकुल—फागूलाल, अब भी तुम्हें होश नही आया। सरदारको ही तुम शत्रु समभते हो! समझो, लेकिन जो शत्रु सहज शत्रु है उसकी मै इज्जतें करता हूं, पर तुम्हारी इस मिठमुंही सुन्दरीको—

निदनी—सरदारकी इज्जत करते हो जुम! पैरके तलवे जैसे कीचडकी इज्जत करते हैं! जो गुलाम है वह कभी किसीकी इज्जत कर सकता है! फागूलाल—गोकुल, अब तुम्हारा पौरुष दिखानेका समय आ गया। लेकिन इस लडकीपर नही। चलो हमारे साथ।

[फागूलाल, चन्द्रा और गोकुलका प्रस्थान

## एकसाथ बहुतसे लोगोंका प्रवेश

निन्दनी—तुमलोग कहाँ जा रहे हो <sup>2</sup> एक आदमी—धुजा-पूजाका नैवेद पहुंचाने जा रहे है । निन्दनी—रंजनको देखा है कही <sup>2</sup>

दूसरा आदमी—चार-पाँच दिन पहले एक बार देखा था, फिर तो नहीं देखा। उनलोगोसे पूछो, शायद बता सकें।

नन्दिनी-वो लोग कौन है ?

तीसरा आदमी—वगीचेम आज सरदारोका खाना-पीना है, सो उनके लिए ये शराव ले जा रहे हैं। [लोगोंका प्रस्थान

## फिर कुछ लोगोंका प्रवेश

निदनी—ओ लाल-टोपीवालो, सुनो सुनो, तुमलोगोने रंजनको देखा है १ एक आदमी—-उस दिन रातको शम्भू चौधरीके घर देखा था। निदनी—-अब कहाँ है वह १

दूसरा आदमी—नो जो सरदारनियोंके भोजमे सामान लिये जा रहे हैं, उनसे पूछो। उनके कान बहुत-सी वातें पड़ा करती हैं, जो हमलोग नहीं सुन सकते।

#### तीसरे दलका प्रवेश

निन्दिनी—सुनते हो, रंजनको इनलोगोने कहाँ छिपा रखा है जानते हो ? एक आदमी—चुप चुप !

निन्दिनी—तुमलोग जरूर जानते हो, मुभे बताना ही होगा।
दूसरा—हमारे कानमें जो घुमता है वह मुंहसे नही निकलता, इसीसे हम
टिके हुए है। वो जो हथियार-वियार लिये आ रहे हैं, उनसे पूछो।

ितीसरे दलका प्रस्थान

#### चौथे दलका प्रवेश

निन्दनी—सुनते हो, जरा ठहर जाओ, वताते जाओ रंजन कहाँ है 2 एक आदमी—सुनो, वताता हूं, लग्नका वक्त हो गया। ध्वजा-पूजाके /

## रवीन्द्र-साहित्य ग्यारहवाँ भाग

लिए राजाको आज निकलना ही पडेगा। उन्हींसे पूछना। हमलोग शुरूकी बात जानते हैं, आखिरका हाल नहीं जानते।

नन्दिनी (जालके जंगलेको झकझोरकर)--मुनते हो ! समय हो गया, दरवाजा खोलो ।

नेपथ्यसे—फिर आ गई बेवक्त परेशान करनेको। अभी चली जाओ तुम, जाओ जल्दी।

निन्दनी—बाट देखनेका समय नहीं है। तुम्हें सुननी ही होगी मेरी वात। नेपथ्यसे—क्या कहना है, बाहरसे कहके चली जाओ। निन्दनी—बाहरसे बातका सुर तुम्हारे कानो तक नहीं पहुंचता।

नेपथ्यते--आज ध्वजा-पूजा है, मेरे मनको विक्षिप्त न करो। पूजामे

विष्न आ जायगा। जाओ, जाओ। अभी तुरत भाग जाओ यहाँसै।

निद्नी—मेरा डर जाता रहा है। इस तरह तुम मुफे यहाँसे भगा नहीं सकते। मरूंगी, मर जाऊगी, पर दरवाजा वगैर खुलाये यहाँसे नहीं हिलूंगी।

नेपथ्यसे—रंजनको चाहती होगी <sup>2</sup> सरदारसे कह दिया है, अभी उसे ले आयेगा। पूजामे जाना है मुफ्ते, यात्राके समय इस तरह दरवाजेके आगे न खड़ी रहो। देखो, तुम्हें फिर संकटका सामना करता पढ़ेगा।

निदनी—देवताओं के पास समयकी कमी नहीं है, अपनी प्जाके लिए वे जुग-जुग बैठे प्रतीक्षा कर सकते हैं, पर आदमी नहीं कर सकता। आवमीका दु ख अपनी हव देखना चाहता है। उसके पास समय कम है।

नेपथ्यसे—मै थका-हुआ हू, बहुत ज्यादा थका-हुआ हूं। ध्वजा पूजामें जाकर मे अवसाद दूर कर आऊंगा। मुक्ते अव ज्यादा कमजोर न करो। अभी वाधा दोगी तो रथके पहियोंके नीचे पिस जाओगी।

निन्दिनी — मेरी छातीके ऊपरसे तुम्हारा रथ निकल जाने दो, में यहाँसे नहीं हिलूंगी।

नेपथ्यसे--निन्दनी, मेने तुम्हे प्रथय दिया है, इमीसे तुम नही डरतीं। ्लेकिन आज तुम्हें डरना ही होगा। निन्दनी--मे चाहती हूं, सबको जैसे तुम, डराते फिरते हो, मुक्ते भी वैमे ही टराओ। तुम्हारे प्रथयको मै घृणा करती हू।

नेपथ्यसे—घृणा करती हो <sup>2</sup> तुम्हारे दम्भको मे पीसकर चूर-चूर कर टार्लूगा । अब तुम्हे अपना परिचय देनेका समय आ गया है ।

निदनी--परिचयकी प्रतीनामें ही हूं में, खोलो दरवाजा। (टरवाजा खुल जाता है) वो क्या! कौन पड़ा है वह <sup>2</sup> रजन-जैसा टीख रहा है!

राजा—क्या कहा ! रजन १ हरगिज नही। निन्दनी—हॉ हॉ, वही तो हैं मेरा रजन।

राजा— उसने अपना नाम क्यों नहीं बताया <sup>2</sup> क्यों उसने इस तरह स्पर्वाके साथ मेरा मुकाव्ला किया <sup>2</sup>

नन्दिनी—जागो रंजन, मै आई हूं, तुम्हारी सखी। राजा, यह जागता क्यो नहीं  $^2$ 

राजा—धोखा, बोखा दिया है इनलोगोने मुसे । सत्यानास हो गया। मेरा अपना यन्त्र मुसे नही मान रहा है! बुलाओ, बुलाओ, सरवारको बुला लाओ, बाँधके लो आओ उसे।

निन्दिनी—राजा, रंजनको जगा दो। सब कहते हैं, तुम जादू जानते हो। तुम जगा दो रजनको।

राजा—मेने यमराजसे जादू सीखा है, मे जगा नहीं सकता। जागरणको मिटानेका जादू जानता हं मै, जगानेका नहीं।

निदनी—तो फिर मुमे भी ऐसी ही नीद युला दो। मुमसे सहा नहीं जाता। क्यो तुमने ऐसा सर्वनाश किया 2

राजा—मैने यौवनको मारा है , — इतने दिनोसे म अपनी सारी शक्ति लगाकर यौवनको मारता रहा हूं। मरे यौवनका अभिशाप पड़ा है मुक्तपरें। निन्दिनी—उसने क्या मेरा नाम नहीं लिया था 2

राजा—इस तरह लिया था कि मुम्मसे सहा नहीं गया। अचानक मेरी नय-नसमें आग सी लग गई।

निदनी (रंजनके प्रति)—वीर भेरे, यह लो, नीलकण्ठका पख पहना दिया

## रवीन्द्र-साहित्य ग्यारहवाँ भाग

र्जिम्हारी पगडीमे। आजसे तुम्हारी जययात्रा ग्रुरू हो गई। उस यात्राका वाहन में हूं। – अह-ह, हाथमे लाल-फ्रनेरकी मंजरी लिये हुए हो। तब तो किशोरकी तुमसे भेंट हो चुकी है। वह कहाँ गया <sup>2</sup> कहाँ है वह बालक <sup>2</sup>

राजा--कौनसा वालक 2

निन्दिनी-भिजस बालकने रंजनको यह फूलकी मंजरी दी थी 2

राजा—वह तो वडा अद्भुत लडका था! वालिका जैसा कोमल चेहरा, किन्तु आचरण उद्धत, वचन कठोर। वह वडे दम्भके साथ चिनौती देकर मुभापर आक्रमण करने आया था।

नन्दिनी—-फिर  $^2$  क्या हुआ उसका  $^2$  बताओ, क्या हुआ  $^2$  कहना ही होगा, चुप क्यो हो, बताओ, बताओ जल्दी  $^2$ 

राजा-बुद्बुदकी तरह छप्त हो गया।

निन्दनी--राजा, अव समय आ गया।

राजा--काहेका समय ?

निदनी--अपनी सारी शक्ति लगाकर तुमसे लडनेका !

राजा--मेरे साथ लडाई करोगी तुम! तुम्हे तो मे इसी चएा मार सकता हूं।

नन्दिनी—उसके बाद चण-चणमें मेरा मरना तुम्हे मारता रहेगा! मेरे पास अस्त्र नहीं है, मेरा अस्त्र है मृत्यु!

राजा—तो मेरे पास आओ। साहस है मुम्पर विश्वास करनेका ? चलो मेरे साथ। आज मुम्ने तुम अपना साथी बना लो, नन्दिनी!

नन्दिनी—कहाँ जाऊं ?

राजा—मेरे विरुद्ध लडने, किन्तु मेरे ही हाथपर हाथ रखकर । सममामे नही आ रहा १ लडाई शुरू हो चुकी है। यह मेरी व्यजा है, मै तोडता हूं इसके दण्दको, और तुम फाड डालो इसके केतनको । मेरे ही हाथमें तुम्हारा हाथ आकर मुमे मारेगा, मारने टो, सम्प्र्णरूपसे मारने दो, उसीमें मेरी मुक्ति है।

ढलवाले-महाराज, यह क्या किया! यह आपकी कैसी उन्मत्तता!

वजा तोड दी । हमारे देवताकी व्यजाकी, जिसके अजेय शल्यने एक ओर पृथ्वीको और दूसरी ओर स्वर्गको विद्ध कर रखा है, उस महापिवत्र ध्यजादण्डको तोड डाला । प्जाके दिन यह कैसा महापातक ! चलो, चलो, सरदारको खबर दें जाकर।

राजा —अभी बहुत-कुछ तोडना बाकी है। तुम भी तो मेरे साथ चलोगी नन्टिनी, प्रलय-पथमे मेरी दीपशिखा ?

नन्दिनी--हॉ, चलूगी मै।

#### फागूलालका प्रवेश

फाग्लाल--विशुको वे छोडते ही नहीं , कहते हैं, नहीं छोडेंगे। यह कौन! ये ही राजा है शायद <sup>2</sup> डाइन, इनके साथ भी तेरी सलाह चलती है! विश्वासघातिन!

राजा—क्या हो गया तुमलोगोको <sup>2</sup> क्या करने निकले हो तुमलोग <sup>2</sup> फागूलाल—वन्दीशालाका दरवाजा तोड़ने <sup>1</sup> हम मरते मर जायेगे, पर लौटेंगे नही ।

राजा—-लौटोगे क्यो ! तोडनेके रास्ते तो मै भी निकला हू। यह उसका पहला चिह्न है, मेरी टूटी घ्वजा, मेरी अन्तिम कीर्ति !

फागूलाल—निद्नी, ठीक सममामे नही आ रहा। हमलोग सरल आदमी है, ज्या करो, हमे वोखा न देना। तुम तो हमारे ही घरकी लडकी हो।

निहिनी—फागू-भ ई, तुमलोगोने तो मरने की ठान ली है, अब वाकी ही क्या रक्खा है जिसके लिए धोखेका डर है 2

फागूलाल--निन्दनी, तो तुम भी हमारे साथ-साथ चलो।

निदनी—मै तो इसीलिए जी रही हू। फागूलाल, मैने चाहा था कि रंजन तुम्हारे बीच आ जाय। वो देखो, देखो, आ पहुंचा है मेरा वी<sup>र</sup>, मृत्युको तुच्छ मरके!

फागूलाल—हाय हाय! मर्वनाश हो गया! वो क्या रंजन है 2 मुरदा-सा चुपचाप पड़ा है!

## रवीन्द्र-साहित्य ग्यारहवाँ भाग

फाग्लाल—हाय री नन्दिनी, सुन्दरी मेरी । अब तक क्या तुम इसीलिए हमारे इस अन्धकूप-नरकमे पडी पडी प्रतीक्ता कर रही थी ?

निद्दनी—रंजन आयेगा, इसीलिए प्रतीक्ता कर रही थी मै। वह तो आ गया। वह फिर आयेगा, फिरसे मुक्ते तैयार होना है, वह फिर आयेगा। फागूलाल, चन्द्रा कहाँ है <sup>2</sup>

फागूलाल--वह गई है गोकुलको साथ लेकर सरदारके पास रोने-धोने। सरदारपर उनलोगोका अगाध विश्वास है। किन्तु, महाराज, गलत तो नहीं सममा तुमने है हमलोग तुम्हारी ही वन्दीशाला तोडने निकले है।

राजा—हाँ, मेरी ही वन्दीशाला तोड़ना है। हम तुम दोनोको मिलकर यह काम करना होगा। अकेले मेरे वृतेका काम नहीं है।

फागूलाल—सरदार खबर पाते ही दौडा आयेगा हमें रोकनेके लिए। राजा—उनलोगोसे हमारी लडाई है, हम लडेंगे।

फागूलाल——जीत मकोगे <sup>2</sup>

राजा-मर तो सकेंगे! इतने दिन-बाद मरनेका अर्थ दिखाई दिया है मुक्ते। मैं जी गया।

फागूलाल--राजा, सुन रहे हो गर्जन 2

राजा--हीं, देख तो रहा हूं, सरदार सेना लेकर आ रहा है ! इतनी जल्दी कैसे यह सम्भव हुआ ? पहलेसे ही तैयारियाँ थी, सिर्फ मे ही नहीं जान सका ! धोखा दिया है सुसे। मेरी ही शक्तिसे मुसे वाँवा है इनलोगोने !

फागूलाल—मेरा वल-बल तो अभी नही आया, महाराज!

राजा-सरदारने जरूर उन्हें घेर लिया है। अब वे नहीं पहुंच सकते।

निट्नी—मनमें थी कि विशु-पागलको वे मेरे पास पहुंचा देंगे। सो क्या अब नहीं होगा ? राजा—कोई उपाय नहीं। रास्ता रोकनेम, शत्रुको निरुपाय करनेमें सरदारका कोई मुकावला नहीं कर सकता।

फाग्लाल—तो चलो, निन्दिनी, तुम्हे सुरक्षित जगह रख आऊँ, फिर जो होगा सो देखा जायगा। सरदार तुम्हें देख पायेगा तो जिन्दा नहीं छोडेगा।

निन्दनी—मुम अकेलीको ही सुरक्षित निर्वासन-दण्ड दोगे <sup>2</sup> फागूलाल, तुमलोगोंसे तो सरदार ही अच्छा, उसने मेरी जययात्राका रास्ता खोल दिया। सरदार, सरदार ! – देखो, उसके भालेकी नोकपर मेरी कुन्द-फूलकी माला लिपटी हुई है। उस मालाको मे अपनी छातीके रक्तसे रक्तकरवीका रग दे जाऊंगी। – सरदार ! मुमे देख लिया उसने। जय रजनकी जय!

[ तेजीसे प्रस्थान

राजा--नन्दिनी !

प्रस्थान

#### अध्यापकका प्रवेश

फागूलाल - कहाँ भागे जा रहे हो, अध्यापक ध

अप्यापक—किसने तो अभी कहा, राजा इतने दिन बाद चरम प्राणका सन्धान पाकर निकल पड़े है। पोथी-पत्रा छोड़कर, मै भी उनका साथ पानेके लिए निकल पड़ा ह।

फागूलाल—राजा तो अभी-अभी गया है मरने ! उसने निन्दनीकी पुकार सुन ली !

अध्यापक-उसका जाल टूट गया। नन्दिनी कहाँ है 2

फागूलाल — वही तो गई है सबसे पहले । अब वह तुम्हार हाय नहीं आ सकती।

अध्यापक--यही तो समय है पकडाई देनेका। अब वह धोखा देकर नहीं जा सकती, उसे मैं पकडूगा ही। [ प्रर्थान

## विशुका प्रवेश

विशु—फागूलाल, निन्दिनी कहाँ है 2 फागूलाल—तुम शाये कैसे 2

# रवीन्द्र-साहित्य ग्यारहवाँ भाग

विशु—हमारे कारीगरोने वन्दीशाला तोड डाली है। वो देखो, सब जा रहे है। कहाँ है वह १

फागूलाल--बह गई है सबके आगे-आगे। विशु--कहाँ <sup>2</sup>

फागूलाल—आखिरी मुक्ति पाने । विशु, देख (हे हो, वहाँ कौन पहा सो रहा है <sup>2</sup>

विशु--वो तो रंजन है।

फागूलाल-धूलमे देख रहे हो रक्तकी रेखा ?

विशु—समभ गया, यही है उनके परम-मिलनकी रक्त-राखी ! अव मेरा समय आ गया अकेले महायात्रा करनेका । शायः वह गीत सुनना चाहेगी । मेरी पगली ! चल रे फागू, चल, लडाईमे चल ।

फागूलाल-जय निन्दनीकी जय!

विशु--जय निन्दिनी शी जय !

फागूलाल--और, वो देखो, धूलमे लोट रहा है उसका लाल-कनेरका कंकण! दाहने हाथसे कब खिसक पडा है, पगली जान भी न पाई। अपना हाथ वह रीता करके ही चली गई।

विशु--उससे कहा था मैने, उसके हाथसे कुछ भी नही छूंगा। अव लेना पडा, उसका अन्तिम बान !

## दूरसे गाना छनाई देता है

आओ आओ आओ, तुमको पौष मास है रहा पुकार, आओ हर्ष हृदयमे धार। धूल-भरे ऑचलमें आई पकी फसलकी आज बहार। बलि-बलि जाऊं बारम्बार।

# ग्रकारादिक्रमिक सूची

## [भाग १ से १२ तक]

| कहानी                   | भाग - पृष्ठ | कहानी                     | भाग - पृष्ठ |
|-------------------------|-------------|---------------------------|-------------|
| अधिनेता (गद्य)          | 4 - 998     | त्याग                     | ३ - २=      |
| अध्यापक                 | 38 - 2      | दालिया                    | ३ - १२      |
| अनविकार-प्रवेश          | ६ - १३४     | दीवार (मध्यवर्तिनी)       | ४ - ११४     |
| अपरिचिता                | = - 24      | दुराशा                    | ३ - ११८     |
| असम्भव वात              | v - vo      | दुलहिन                    | २ - १०=     |
| उद्धार                  | 3==0        | देन-लेन                   | ३ - १४२     |
| उलट-फेर (सदर ओ अन्द     | 83 - v (F   | <b>दृष्टि-दान</b>         | २ - २३      |
| एक चितवन (लिपिका)       | २ - १२०     | निशीथमे                   | 3 - 3 &     |
| एक छोटी-सी पुरानी कहान  | नी ३ - ११३  | नीऌ (आपद)                 | É - 67      |
| एक वरसाती कहानी         | ۶ - = 4     | पोस्य-मास्यर              | 4-60        |
| एक रात                  | २ - ७७      | प्यासा पत्थर (क्षुवित पाष | ाण) २-४     |
| ऋकाल                    | १ - १२२     | प्राण-मन (लिपिका)         | २ - ११२     |
| कर्म-फल                 | <u> </u>    | फरक (व्यवधान)             | x - 905     |
| कहानो (लिपिका)          | ३ - १५३     | बद्ता (प्रतिहिसा)         | 3 - 0       |
| कहानीकार (दर्पहरण)      | ६ - ११६     | वदलीका दिन (लिपिका)       | 9 - 980     |
| कावुलवाला               | ξ · 4=      | वाकायदा उपन्यास           | ४ - १०७     |
| घाटकी बात               | 9 - 80      | बेश (पुलयज्ञ)             | v - 69      |
| 'चन्ना-फू ' (लहाका लौटा | ना) २-५०    | भाई-भाई (दान-प्रतिदान)    | ६ - ३०      |
| <u> छुटी</u>            | ६ - ७२      | मणि-हीन                   | ३ - ६१      |
| जय-पराजय                | ४ - ६४      | महामाया                   | ६ - १०३     |
| जासूस                   | ६ - ४२      | मुक्तिका उपाय             | 2 - 90      |
| जिन्दा और मुखा          | 2 - 60      | रामलालकी बेवकूफी          | ¥ - 78      |
| जीजी                    | ६ - १२      | रासमणिका लंडका            | ७ - २७      |
| ताराचन्दकी करतूत        | 4-80        | શુમદૃષ્ટિ                 | £ - 9       |

# रवीन्द्र-साहित्य: ग्यारहवाँ भाग

| संस्कार            | ४ - ४६  | अभिशाप-प्रस्त विदा   |                |
|--------------------|---------|----------------------|----------------|
| सजा                | 3 F - X | (कच और देवयानी)      | 99 - 90        |
| सडककी बात          | 3 - 4   | अभिसार (वासवदत्ता)   | = - १३         |
| समाधान             | v - 900 | अरूप-रतन             | ८ - २४         |
| समाप्ति            | X - X   | जनगण-मन-अविनायक      | 6-2            |
| सम्पत्ति-समर्पण    | ४ - ६३  | दु समय               | ≂ <b>-</b> १७  |
| सम्पादक            | ३ - १०४ | निझरका स्वप्न-भंग    | দ - ६          |
| सुभा               | ३ - ६२  | न्याय-दण्ड           | 99 - 30        |
| सौगात (लिपिका)     | 3 - 8   | मुक्त चैतन्य         | ११ - १६        |
| स्वर्णमृग          | १ - १२४ | स्रदासकी प्रार्थना   | ت <b>- ب</b> ر |
|                    |         | होली                 | = - 96         |
| उपन्यास            |         | निचन्ध               |                |
| 'आखिरी कविता'      | 99 - 9  | जम्म-दिन (गान्घीजी)  | ५ - १३२        |
| उलमान ('नौकाडूबी') | 190 - 9 | ढक्कन (आवरण)         | ४ - १३७        |
| दो वहन             | 9 - 99  | तपोवन                | v - 999        |
| फुलवाडी (मालंच)    | ४ - ७   | पापके खिलाफ (गाधीजी) | x - 93E        |
| नाटक               |         | 'मा मा हिसी '        | ६ - १४४        |
| डाकघर              | ११ - ३१ | राष्ट्रकी पहली पूजी  | ६ - १४२        |
| नन्दिनी (रक्तकरवी) | ११ - ६३ | वृत-उद्यापन (गाधीजी) | x - 9x2        |
| कविना              |         | जिल्लाका विकीरण      | = - 780        |
| अभिलाष             | 99 - E  | हिन्दृ-मुसलमान       | १ - १४२        |
| जागलाव             | 11-6    | 16. 2 B(10) 11.      |                |